





# हिन्दी साहित्य की ग्रंतकंथाएँ

डॉ॰ भोलानाथ तिवारी

किताब महल, इलाहाबाद

प्रकाशक : किताब महल,१४, थानंहिल रोड, इलाहाबाद सुद्रक : ईगल आफसेट प्रिन्टसं, १५ थानंहिल रोड, इलाहाबाद

### दो शब्द

यह पुस्तक का दूसरा संस्करण है। इसमें बर्त-सी नई कथाएँ जोड़ दो गई हैं, तथा कुछ पुरानी कथा प्रों को फिर से लिखा गया है। इस इस में खाशा है कि पहले संस्करण की तुलना में यह अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। कुछ लोगों ने इसके नाम के संबंध में खारित की थी। 'खंतकेंथा' शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार अगुद्ध है। किंतु जब शब्द एक बार हिंदी में चल पड़ा है तो फिर गुद्ध-प्रगुद्ध का प्रश्न हो नहीं उठता। इस प्रकार यदि प्रश्न उठाए जायें तो हिंदी के सारे तद्भव शब्दों को निकालना पड़ेगा। क्या, इसके लिए हमारे गुद्धवादी तैयार हैं ? शायद नहीं।

प्रूफ मैने स्वयं नहीं देखा है, अञुद्धियाँ अवश्य रह गई होंगी। आशा है कि विज्ञ पाठक उन्हें सुधार लेगे।

लेखक



## हिन्दी साहित्य की अंतर्कथाएँ

श्रंग—एक प्रजापित । एक बार इन्द्र के बैमव को देखकर बैसे ही बैमव की प्राप्ति के लिए इनके हृदय में इन्द्र के समान पुत्र पाने की इच्छा उत्पन्न हुई । इसके लिए इन्होंने विष्णु की उपासना की । विष्णु ने प्रसन्न होकर इन्हें कुलीन कन्या से विवाह करने की श्राज्ञा दी । किंतु संयोग से थे एक श्रत्यन्त रूपवती सुनीथा नाम की यमकन्या की श्रोर श्राकुष्ट हो गये श्रौर उससे गान्धर्य विवाह कर लिया । इन्हें सुनीथा से बेन नाम का एक श्रत्यन्त श्रत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुआ । इससे इनके हृदय में श्रत्यन्त जोम उत्पन्न हुआ श्रोर ये सर्वस्व त्याग कर वन में चले गये ।

ऋंगद्—(१) श्रंगद किष्किंघा के राजा बालि के पुत्र तथा सुग्रीव के मतीजे थे। इनकी माता तारा पंच देवकन्याश्रों में से थीं। बालि को मार कर राम ने किष्किंघा का राज्य श्रङ्गद को ही दिया था। राम-रावण-युद्ध से पूर्व श्रङ्गद रावण को समभाने गये श्रीर बहुत समभाया पर रावण ने एक न सुनी। श्रन्त में रावण की सभा में इन्होंने श्रपना पैर जमाकर यह घोषणा की कि यदि रावण-दरबार का कोई भी मेरे पैर को स्थान से हटा देने में सफल होगा तो राम लौट जायँगे श्रीर हम लोग सीता की हार जायँगे—

जो मम चरन सकसि सठ टारी। फिरहिं रामु सीता मैं हारी॥

(मानस)

रावण के सभी वीरों ने उठाने का बहुतेरा प्रयास किया पर अङ्गद.

#### २ : हिन्दी साहित्य की श्रंतर्कथाएँ

का चरण टस से मस न हुग्रा। ग्रन्त में स्वयं रावण कोचित होकर उठा। उसे उठते देख ग्रङ्गद ने हँस कर कहा—

> मम पद गहे न तोर उवारा। गहिस न राम चरन सठ जाई॥

यह सुनकर रावण लिजत होकर पुनः अपने सिंहासन पर वैठ गया और अक्षद लीट आये। युद्ध में अक्षद ने खूब वीरता दिखाई और एक बार तो प्रसिद्ध राक्षस वीर इन्द्रजीत को भी हरा दिया था। अन्त में विजयी होकर राम के साथ अयोध्या गये। वहाँ कुछ दिन रहकर और राम का राज्याभिषेक देखकर ये अपने घर लीटे।

(२) एक प्रसिद्ध बैष्ण्य भक्त—ये जगन्नाथ (पुरी) की उपासना करते थे। इनके पास एक ग्रत्यन्त मूल्यवान रत्न था। बहुत से घन-लोलुप राजा इस रत्न को इनसे प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहते थे। ग्रपने को इसकी रत्ना करने में ग्रसमर्थ पाकर इन्होंने इसे जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया। ये जाति के चित्रय तथा रायसिंह गढ़ के निवासी हल्दीसिंह के चाचा थे। एक अनुश्रुति के अनुसार पहले ये ग्रत्यन्त कामुक ग्रीर विलासी प्रकृति के पुरुष थे तथा इनकी ग्रपनी पत्नी के प्रति ग्रत्यधिक श्रासक्ति थी। किंतु कुछ समय के पश्चात् पत्नी से ही प्रेरणा पाकर ये भगवद्भिक की ग्रोर उन्मुख हुए तथा उसी के गुरु द्वारा दीक्षा भी ली।

ऋंगिरा—एक प्रसिद्ध ऋषि जो ऋग्वेद के बहुत से मंत्रों के द्रष्टा थे। सप्तिषें में भी इनकी गराना होती है। इनका नाम दस प्रजापितिश्रों में भी श्राता है। इनकी बनाई एक स्मृति भी मिलती है। श्रथवेंवेद के आदुर्भावक होने के कारण इनका एक दूसरा नाम श्रयवां भी है। ये देवता श्रों के पुरोहित भी कहे गए हैं।

इनके जन्म के विषय में कई कथाएँ हैं। कुछ के अनुसार इनके माता पिता का नाम आग्नेयी और उरु था। आग्नेयी अग्नि की कन्या थीं, अतः इसके अनुसार अंगिरा अग्नि के नाती होते हैं। कुछ अन्य आयारों पर ये अग्नि के अवतार या स्वयं अग्नि कहे जाते हैं।

महामारत ( बन पर्व ) के अनुसार एक बार श्रंगिरा ने घोर तपस्या अग्रारम की । उस समय अग्नि भी तपस्या कर रहे थे । श्रंगिरा के शरीर की प्रभा से विश्व हँक गया । इससे अग्नि बहुत धबराए क्योंकि उनका अधिकार उनके हाथ से जाता-सा दिखाई पड़ा । उनकी यह दशा देखकर श्रंगिरा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि आप आग्नि रहिए और अपना अधिकार अपने हाथ में रिखये । में आपका पुत्र होना चाहता हूँ । श्रामि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और श्रंगिरा बृहस्पित नाम से अग्नि के पुत्र हुए । र

कहीं कहीं इनके ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने की कथा भी मिलती हैं। दक्ष की कन्या 'स्मृति', 'स्वधा' तथा 'सती' एवं कर्दम की कन्या 'श्रद्धा' ये चार इनकी पत्नियाँ धीं, जिनसे ऋचस् नाम की कन्या और मनस् नामक पुत्र इन्हें हुए। इनके श्रितिरेक्त इनकी श्रीर सन्तानें धीं जिनमें मारकंडेय तथा बृहस्पति श्रिधिक प्रसिद्ध हैं। भागवत के श्रनुसार, एक निःसन्तान क्षत्रीय 'रथीतर' की स्त्री से इन्हें कुछ और भी लड़के हुए जो बहुत विद्दान् थे। इन लड़कों से इनके वंश की दो शाखाएँ चलीं जो ब्राह्मण श्रीर क्षत्रिय दोनों ही कही जाती हैं।

अंजिनि हनुमान की माता। केशरी नामक एक वड़ा वीर बन्दर

<sup>ै</sup> गोल्डस्टकर के अनुसार ये अग्नि के पिता थे। ऐसा ज्ञात होता है कि इनके चरित्र में कई चरित्रों का मिश्रण हो गया है।

था। सूर्य के वरदान से वह एक पर्वत पर राज्य करता था। उसी की स्त्री खंजिन थी। यह बड़ी वीर थी। हनुमान का जन्म इसी के गर्भ से हुआ था। एक मत के अनुसार शिव का वीर्य किसी कारण से एक वार स्विलित हो गया जिसे वासु ने उड़ाकर खंजिन के कान में डाल दिया और उसी से हनुमान पैदा हुए। दूसरे मत से खंजिन के अपूर्व सींदर्य को देख एक बार पवनदेव उस पर मोहित हो गए और उन्होंने खहरूय रूप में उससे रमण किया, जिससे हनुमान पैदा हुए इसी से उनका नाम पवन-कुमार पड़ा।

ग्रंजिन की बीरता के विषय में प्रसिद्ध है कि जब हनुमान लंका विजय के बाद लौटे तो इसने उन्हें बहुत धिक्कारा कि तुम्हारे रहते राम को इतना कष्ट करना पड़ा ग्रौर तुम पहले ही रावण को मारकर ग्रशोक बन से सीता को न ला सके। ग्रंजिन ने ग्रागे यह भी कहा कि क्या तुम श्रपने शरीर को ही इतना लम्बा-चौड़ा नहीं बना सकते थे कि ससैन्य राम उस पर चले जाते ग्रौर समुद्र में पुल बनवाने की भंभट से बच जाते।

ग्रंजिन एक मत से कुंजर नाम के बन्दर की ग्रौर दूसरे मत से गौतम की पुरी थी। इसे ग्रंजिनी, ग्रंजिना ग्रादि भी कहते हैं।

ऋंध — एक ऋंघे वैश्य संन्यासी जो ऋपनी पत्नी तथा पुत्र के साथं जंगल में रहते थे। इनके इकलौते पुत्र श्रवणकुमार को महाराज दशरथ ने शिकार के भ्रम में मार दिया था ऋौर उसी शोक में ऋंघ ऋषि ने ऋगिन में जलकर (कुछ मतों से यों ही) ऋपना प्राण दे दिया। साथ ही उन्होंने दशरथ को एक शाप भी दिया कि 'तुम्हें भी पुत्र शोक में ही मरना पड़ेगा।' दे० 'श्रवणकुमार' तथा 'दशरथ'।

ऋंधक—(१) एक बहुत बड़ा राक्षस जिसके एक हजार हाथ तथा सर ऋौर दो हज़ार ऋाँखें एवं पैर थे। यह धमंड में चूर होकर ऋंधों की भौंति लोगों से टकराता चलता था इसी कारण दो हज़ार ऋाँखें होने पर भी खंघक ( खंबा ) के नाम से प्रसिद्ध था । इसके जन्म के विषय में कई मत हैं । देवों ने जब दिनि के समस्त पुत्रों ( दैं:पां ) को मार डाला तो दिति ने भगवान से एक ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की जिसे कोई न मार सके । भगवान ने प्रार्थना सुन ली और खंबक की उत्पत्ति हुई । एक अन्य मत से पार्वती के प्रसीने से इसका जन्म माना जाता है । इसे विष्णु और शिव के खितिरक्त किसी और से न मारे जाने का वर प्राप्त था।

बहे होने पर यह बड़ा अत्याचारी निकला ! देवराज इन्द्र भी इससे भयभीत रहने लगे ! इसने इन्द्रपुरी की उर्वशी आदि अप्सराओं को तो ले ही लिया, चंदन बन के पारिजात पर भी हाथ साफ करना चाहा ! पारिजात ले जाते समय ही शिव द्वारा इसका वध किया गया ! एक अन्य मत से पार्वती का अनादर करने के कारण शिव ने मंदर पर्वत पर इसका वध किया !

ग्रंथक के वय की कथा भी इसके शरीर ग्रांदि की भाँति वही विचित्र है। (हरिवंश) इसको वर मिला था कि इसके खून की हर एक बूँद से इसी के समान भयंकर देख उत्पन्न होंगे। युद्ध में यही हुग्रा ग्रीर वेचारे शिव परेशान हो गए। ग्रन्त में उन्होंने एक मातृका उत्पन्न की जो रक्त की बूँदों को देन्य बनने के पूर्व ही पी लेती थी। थोड़ी देर में यह युक्ति भी बेकार हो गई। ग्रंथक के शरीर से इतना खून गिरा कि मातृका पीने में ग्रसमर्थ हो गई ग्रांद किर देख उत्पन्न होने लगे। ग्रन्त में विष्णु ने शिव की सहायता की ग्रीर शिव इसे मारने में सफल हुए। इन्हें मारने के ही कारण शिव के 'ग्रंथकरिप' तथा 'ग्रंथकारि' ग्रादि नाम है।

(२) एक यदुवंशी राजा, जिसके पिता का नाम युधाजित तथा पितामह का नाम कोष्ट्रि था। यादवों को ऋंबक शाखा का प्रथम पुरुष यही था। इसके एक भाई का नाम वृष्णि या, जिससे यादवों की वृष्णि षंशी शाखा चली। कृष्ण इसी वृष्णिवंशी शाखा में पैदा हुए थे।

. 4

विष्णु पुराण के अनुसार अंधक सत्वत का पुत्र था और इसके कुकुर, भजभान, शुचिकंवल एवं वर्हिष नाम के चार पुत्र थे।

(३) महाभारत के अनुसार वृहस्पति के ज्येष्ठ भ्राता का नाम अंधक था। इनके माता का नाम ममता तथा पिता का नाम उत्तथ्य था। वृहस्पति ने इन्हें अधे होने का शाप दिया था, इसी कारण इनका नाम अधिक था।

श्चम्बरीप—श्चयोध्या का एक सूर्यवंशी राजा जो इद्वाकु से २८ वीं पीढ़ी में हुन्ना था। रामायण में इसे प्रशुश्रक का पुर कहा गया है पर इरिवंश, भागवत श्रीर महाभारत में नाभाग का। श्चंबरीय की श्चगाध भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने इसकी श्रीर इसके राज्य की रक्षा के लिए श्चपने चक्र को श्चाला दे रक्खी थी।

एक बार श्रंबरीय एकादशी व्रत रहने के पश्चात् द्वादशी की पारण करने जा रहे थे पर बीच में ही दुर्वासा ऋषि प्र हजार ऋषियों के साथ वहाँ त्रा पहुँचे। श्रंबरीय ने भोजन के लिए प्रार्थना की पर दुर्वासा अपने साथियों के साथ यह कहकर चले गए कि हम लीग स्नान करने जा रहे हैं और वहाँ से लीटकर भोजन करेंगे। संयोग से उस दिन द्वादसी की तिथि बहुत थोड़ी देर के लिए थी। दुर्वासा की प्रतीच्वा करते-करते समय समाप्त हो चला श्रीर केवल एक चला द्वादसी शेष रह गई। श्रंबरीय बहुत धवा वयोंकि द्वादशी तिथि में पारण न करने पर दोष लगता है। उधर ब्राह्मण को खिलाने का बादा कर चुका था श्रतः खाने की हिम्मत भी न पड़ती थी। श्रन्त में ब्राह्मणों की राय से उसने थोड़ा सा चरणामृत पान किया। ज्यों ही द्वादशी तिथि समाप्त हुई दुर्वासा ऋषि श्रा पहुँचे। श्राते ही उन्होंने पूछा कि तिथि तो बीत गई श्रीर श्रापने पारण नहीं किया, श्रतः पाप के भागी हुए। श्रंबरीय ने चरणामृत पी लेने की बात

बतलाई । सुनते ही दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए श्रीर उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जटा का एक बाल तोड़कर पृथ्वी पर पटका जो कृत्या बनी ग्रीर वह राजा को मारने दौड़ी । राजा की रत्ना के लिए तो विष्णु का चक्रथा ही उसने कृत्या को नष्ट कर दिया और दुर्वांसा को मारने चला। इस पर दुर्वांसा बहुत भयभीत हुए। वे अपनी रत्ता के लिए कम से ब्रह्मा, महेरा श्रीर विष्णु के यहाँ गए, पर कोई उनकी सहायता न कर सका । अन्त में विष्णु के कहने से श्रंबरीय के यहाँ आए ग्रौर ग्रंबरीय ही ने चक्र से उनका पीछा छुड़ाया। दुर्वांसा ने प्रसन्न होकर भोजन किया और ग्रंबरीय की प्रशंसा करते अपने श्राश्रम पर चले गए। ग्रंबरीय बड़ा पराक्रमी था श्रीर इसने १० लाख राजा ग्रों को हराया था। दुर्वासा के ग्रातिरिक्त नारद के साथ भी इसकी एक कथा बड़ी मनोरंजक है। ग्रंबरीय की एक सुन्दरी नाम की ग्रत्यन्त मुन्दरी पुत्री थी । एक बार नारद श्रीर पर्वत ऋि श्रंबरीय के घर पधारे श्रौर सुन्दरी के सौन्दर्य पर मोहित हो गए । सुन्दरी के स्वयंवर के समय दोनों ऋषि बारी-बारी से विष्णु के यहाँ गए श्रौर एक दूसरे को बन्दर के मुँह का कर देने के लिए प्रार्थना की । विष्णु ने दोनों की प्रार्थनाएँ मान लीं और स्वयंवर के समय स्वयं भी गए। सुन्दरी ने दोनों ऋषियों की स्रोर वन्दर-सा मुँह होने के कारण देखा भी नहीं स्रोर विष्णु के गले में माला डाल दी। इस पर दोनों ऋपि श्रंवरीय पर वहुत कृद्ध हुए श्रौर उन लोगों ने उसे श्रंधकार से ढँक जाने का शाप दिया। यहाँ भी विष्णु के चक ने अंबरीय की रत्ता की तथा दुवांसा की भाँति ही नारद तथा पर्वत मुनि को ब्रह्मा, महेरा ख्रौर विष्णु के यहाँ से होते हुए श्रंबरीय के पास त्राना पड़ा । श्रंबरीय ने दयाकर चक्र से उन दोनों का पीछा छुड़ाया ।

न्त्रम्बा—काशिराज इंद्रधुम्न की सबसे बड़ी पुत्री, जिसे भीष्म हर लाए थे। यह भीष्म से ब्याह करना चाहती थी परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया इस पर उसे कोध ग्राया ग्रौर वह जंगल में चली गई। वह उसने शिव को भक्ति द्वारा प्रसन्न किया ग्रौर शिव की कृपा से ही दूसरे जन्म में शिखंडी का रूप धारण करके उसने भीष्म का वध किया था। एक ग्रन्थ मत से ग्रंबा को भीष्म ग्रपने भाई विचिन्नवीर्थ के लिए लाये थे पर इसने शास्त्र से विवाह करना चाहा। यह जान भीष्म ने इसे शास्त्र के पास भेज दिया पर शास्त्र ने यह कहकर कि तुम्हारा हरण हो चुका है विवाह नहीं किया। इस पर ग्रंबा भीष्म पर रुष्ट हुई ग्रौर शिव को प्रसन्न कर इसने बदला लिया। दे० 'भीष्म' 'शिखंडी'।

स्रम्यालिका—काशिराज इंद्रधुम्न की किनष्ठ पुत्री स्रोर विचित्र-बीर्य की पत्नी। पाएडु का जन्म इसी के गर्भ से विचित्रवीर्य के मरने पर ज्यास के नियोग द्वारा हुन्न्या था। नियोग के समय में भय से (यह पीली हो गई थीं, इसी कारण पाएडु पीले पैदा हुए। वन में कठोर तपस्या करके इसने स्रपना पाण त्यागा। दे० 'विचित्रवीर्य' 'पांडु' 'ज्यास'।

श्रम्वका - काशिराज इंद्रसुम्न की ममली कन्या श्रौर विचित्र-बीर्य की पत्नी । पति के मरने के बाद व्यास के नियोग द्वारा इनके गर्भ से धृतराष्ट्र पैदा हुए । कहते हैं, लज्जा के कारण नियोग के समय इसकी श्राँखें बन्द हो गई थीं । इसी कारण धृतराष्ट्र जन्मांव पैदा हुए । दे० 'धृतराष्ट्र' 'व्यास' 'विचित्रवीर्य' ।

श्रंशुमान — श्रयोध्या का एक सूर्यवंशी राजा। यह महाराज सगर का पौत्र श्रीर श्रसमंजस का पुत्र था। श्रसमंजस वड़ा होने पर नालायक निकला श्रीर सगर ने उसे श्रपने राज्य से निकल जाने की श्राज्ञा दी। उनकी श्राज्ञा से श्रसमंजस राज्य के वाहर चला गया। उस समय श्रसमंजस की स्त्री गर्भवती थी। श्रसमंजस के जाने के बाद उसी गर्भ से श्रंश्रमान का जन्म हुशा।

त्रंशुमान वड़ा योग्य त्रौर 'शक्तिवान था । महाराज सगर के त्रप्रव-मेध यज्ञ का घोड़ा जब इन्द्र ने चुरा लिया त्रौर उसकी खोज में सगर के ६० हजार पुत्र महर्षि किपल के कीप-भाजन बनकर भस्म हो गए तो सगर ने श्रंशुमान को पता लगाने के लिए भेजा। श्रंशुमान पाताल में पहुँचा श्रीर वहाँ किपल की श्रसन्नकर घोड़े को पाया। जब श्रंशुमान को सगर के ६० हजार पुत्रों के भस्म होने का समाचार मिला तो वह बहुत दु: खो हुआ श्रीर उसने महर्षि किपल से पुनः प्रार्थना करनी शुरू की। श्रम्त में किपल ने अत्यन्त प्रसन्न होकर वर दिया कि सगर के पुत्रों की तीसरी पीड़ी में महाराज मगीरथ अपने मगीरय प्रयास से गंगा को पृष्वी पर ले जायँगे श्रीर पवित्र जल के स्पर्श से सगर के साठों हजार पुत्र मुक्त होंगे। यह सुनकर श्रंशुमान बहुत प्रसन्न हुआ श्रीर घोड़े को घर लाकर महाराज सगर के श्रश्वमंध को पूरा किया। इसके श्रम्य नाम श्रंशुमत, श्रंसुमान तथा श्रंसुमत श्रादि भी हैं। महाराज दिलीप श्रंशुमान के पुत्र थे।

ऋकंपन — (सं०) एक राच्स जिसका यह नाम किसी से भी न डरने (काँपने) के कारण था। यह रावण का अनुचर तथा सेनापति था। इसके पिता का नाम सुमाली तथा माता का नाम केतुमाली था। अकंपन रिश्ते में रावण का मामा लगता था। रावण की माता 'केकसी' एक मत के अनुसार इसकी वहिन थी। इसकी दूसरी वहिन का नाम कुंभीनसी था। प्रहस्त और धूम्राच् इसके दो भाई थे। खर-दूपण तथा उनके साथ १४ हजार राच्सों के राम-लंदमण द्वारा मारे जाने का समाचार इसी ने सर्वप्रथम रावण को दिया था। राम-रावण युद्ध में अकंपन हनुमान के द्वारा मारा गया।

अक्रूर — एक प्रसिद्ध यादव जो श्वफ़ल्क ख्रौर गांदिनी के पुत्र तथा वसुदेव के माई अर्थात् कृष्ण के चचा थ। दे० 'श्वफ़ल्क'।

श्रक्रू कंस के दरबार में रहते थे। धनुर्यंत्र का ढोंग रचकर कंस ने इन्हीं को बलराम श्रीर कृष्ण को बुलाने के लिए भेजा था। कृष्ण श्रीर शतधन्वा में जब शत्रुता हो गई तो शतधन्वा ने स्थमंतक मिण । दे॰

#### १०: हिन्दी साहित्य की श्रंतर्कथाएँ

'स्यमंतक') श्रक्रूर को दे दी। श्रक्रूर को इस मिण से बहुत धन मिलता था, जिसे वे यक्त-याग में लगाते थे। जब कृष्ण द्वारका गए तो श्रक्रूर भी उनके साथ थे। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद लड़ाई-भगड़े से श्रक्रूर श्रपने निनहाल काशी चले श्राए। उनके श्राते ही द्वारिका में श्रकाल पड़ा। लोग बहुत घवराए श्रीर श्रन्त में प्रार्थना करके फिर श्रक्रूर के वापस ले गए। श्रक्रूर के पहुँचते ही श्रकाल दूर हो गया। कहा जाता है कि स्यमंतक मिण जहाँ रहती थी वहाँ श्रकाल श्रादि का भय नहीं रहता था।

कृत्ण को पहले से ही सन्देह था कि वह मिण अक्रूर के पास है, पर इस बार जब उनके अाने से अकाल दूर हो गया तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया। कृत्ण ने एक दिन अक्रूर से मिण के वारे में पूछा, श्रीर श्रक्रूर ने निस्तंकोच भाव से उन्हें मिण दे दी। कृत्ण ने पुनः मिण लौटा दी और अक्रूर इसे आजन्म गले में पहने रहे।

कंस की राज-सभा में असम्मानित होकर रहने वाले व्यक्तियों में अक्रूर का नाम लिया जाता है। ये बड़े दयालु, धर्मपरायण तथा पुरयातमा थे। लोगों का विश्वास था कि अपने पिता श्वफरक की तरह इनकी उपस्थित भी शुभ थी और ये जिस देश में रहते थे वहाँ अकाल, बीमारी आदि का भय नहीं रहता था। श्वफरक सुत तथा सुफलक सुत आदि इनके नामांतर हैं।

ऋक्षपाद — (सं०) इन्हीं का दूसरा नाम गौतम था। इनके पैर में आँखें थीं। इसी कारण इन्हें 'श्रक्षपाद' कहते थे। कहा जाता है कि व्यास ने इनके न्यायशास्त्र का खंडन किया। इस पर गौतम ऋषि ने व्यास का मुख त्राजन्म न देखने की प्रतिशा की। बाद में व्यास ने इन्हें प्रसन्न किया तो श्रपने प्रण पर श्रयल रहने के लिए गौतम ने श्रपने चरणीं में नेत्र उत्पन्न कर उन्हें देखा। श्रक्षपाद या गौतम ही न्याय-

शास्त्र के प्रवर्तक हैं। इनके ही नाम पर 'न्यायदर्शन' का दूसरा नाम 'श्राचपाद दर्शन' है।

श्रक्षय कुमार-रावण का एक पुत्र। सीता की खोज में जाने पर हनमान ने त्राशोक वार्टिका का संहार करते समय इसका वध किया था।

अगस्य - मित्रावरुण के पुत्र एक प्रसिद्ध ऋषि । इन्होंने विध्याचल के मद का नाश किया था। इनका जन्म उर्वशी को देखने पर मित्रावरुण के बीर्यस्वलन-स्वरूप एक घड़े से हुआ था। इसी कारण इनका नाम 'कंभज' स्त्रादि भी है। पितृपत्त से वशिष्ट इनके भाई थे। स्रसुरों के संहार के लिए इन्होंने देवों की प्रार्थना पर समुद्र का पान किया था, जहाँ **श्र**सर युद्ध में हार कर छिपे हुए थे। एक बार इनके पिता बड़े कब्ट में ये ग्रीर उन्होंने इन्हें ग्राजा दी कि विवाह करी जिससे पुत्र उत्पन्न होकर हमारे क्ष्टों का निवारण करे। वितरों की आशा मान अगस्य ने विवाह के लिए उचित कन्या न पाकर स्वयं एक कन्या की सुध्य की जिसे विदर्भराज ने पाला-पोसा ग्रीर उसका नाम लोपा-मुद्रा रक्खा। वयस्क होने पर उससे ग्रगस्य ने विवाह किया और प्रहाद के वंशज इल्वल से धन प्राप्त कर उसके जिए आभूगण आदि बनवाए। वनवास के समय रामचन्द्र इनके आश्रम में गए थे। महर्षि नहुव ने इन्द्रत्व पाकर अगस्य को अपनी पालकी ढोने के लिए लगाया था और इन्हें एक लात भी मारी, जिससे कोधित होकर अगत्य ने उन्हें शाप दिया । दे॰ 'नहुप' 'लोपामद्रा', 'विध्याचल' ।

अग्नि-एक प्रधान वैदिक देवता । इनको उत्पत्ति कहीं तो परमात्मा के मुख से, कहीं घर्म के ब्रोरस पुत्र रूप में ब्रौर कहीं बसुभार्या के गर्भ से होनी लिखी है। दस दिग्पालों में ये भी एक हैं ऋौर इनका स्थान दिवाण-पूर्व का कोण है। ऋष्नि की शादी कर्यप की कन्या स्वाहा से हुई थी। इनके तीन पुत्र स्रोर ४४ पीत्र हैं। इन सबको मिलाकर ४९ अभिन कहे गए हैं। इनका वाहन छाग या मेढ़ा है और अस्त्र शक्ति एक

श्रद्धा सूत्र। दे० 'शिवि' 'शिव'।

१२ : हिन्दी साहित्य की ख्रंतकथाएँ

श्चिमित्वाहु - राजा प्रियवत के दस पुत्रों में से प्रमुख । इनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि इन्हें श्चिपने पुराने जन्म की सभी बातें याद थीं । शायद इसी कारण संसार की नश्वरता को पहचान कर इन्होंने राज्य को त्याग दिया श्रीर जीवन भर भक्ति में लीन रहे ।

अप्रदास के एवा भक्त तथा कृष्णदास पयहारी के प्रधान शिष्यों में एक। भक्त माल के रचिता नाभादास इनके प्रधान शिष्य थे और इन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्त-माल की रचना की। ये रामानन्द की परम्परा में चौथी पीढ़ी में पड़ते हैं।

श्रघासुर—प्रसिद्ध श्रसुर वकासुर का श्रनुज तथा कंस का सेनापति । पूतना राच्नसी, जिसने छुद्म वेष में कुष्ण को अपने स्तनों का दूध पिला कर मारने का ग्रासफल प्रयास किया था इनकी ज्येष्ठ वहन थी। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने जिन दुष्टों श्रौर दानवों को गोकुल भेजा था, उनमें इनका नाम भी उल्लेख्य है। कुष्ण का वध करने के लिए जब यह वहाँ पहुँचा तो कृष्ण ऋपने गोप वालकों के साथ गायों को चरा रहे थे। उन्हें देखकर यह एक दीर्घकाय अजगर का रूप धारण कर मार्ग में पड़ रहा ! गोप-बालक इसे देखकर भिन्न-भिन्न प्रकार की कल्पनाएँ करने लगे। स्रजगर के श्वास से वातावरण में एक घुटन-सी उत्पन्न हो गई। कुत्हलवश सभी गोप-बालकों ने कृष्ण सहित गुहा के समान प्रतीत होने वाले उस अजगर के मुँह में प्रवेश किया। अजगर ने अपना मुँह बन्द कर उन सबको मार डालना चाहा किन्तु कृष्ण ग्रपना विराट् रूप घारण कर उसके मुँह में सीधे खड़े हो गये, जिसके फलस्वरूप अजगर का श्वास अवरुद हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुरुण ने अपने मृत सखाओं को ग्रमृत का पान करा कर पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार अधासर का अन्त हुआ।

अज- एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा जो रामचंद्र के पितामह तथा दशरथ के पिता थे। रघुवंश आदि में अज को रघु का पुत्र माना गया है, पर कुछ श्रन्य स्थलों पर रघु के पुत्र दिलीप का इन्हें पुत्र कहा गया है। बाल्मीिक रामायण में ये नामाग के पुत्र माने गए हैं। इनकी स्त्री इंदुम्मती विदर्भराज की कन्या थीं, जिसने इन्हें स्वयंवर में चुना था। रघुवंश के श्रमुसार जब श्रज इंदुमती के स्वयंवर में जा रहे थे रास्ते में एक पागल हाथी मिला। उससे परेशान होकर श्रज ने उसे मार डालने की श्राज्ञा दी। जब हाथी मारा गया तो उसके शरीर से एक सुन्दर गंधर्व निकला। गंधर्य ने बतलाया कि किसी मुनि के श्राप से वह पागल हाथी हो गया था। बाद में गंधर्य ने श्रज को कुछ वागा दिए जिनसे श्रज स्वयंवर में विजयी हुए।

अअगव— भगवान शिव का धनुप, जो महाराज पृथु के जन्म के समय आकाश से गिरा था। इसके साथ एक राजसूत्र तथा दैवी वारा भी थे। इसके अन्य नाम पिनाक या आजगव भी हैं।

अजामिल—यह जाति का ब्राह्मण था परन्तु स्वभाव का बड़ा बुरा था। इसने अपनी स्त्री का परित्याग कर पर स्त्री से सम्बन्ध स्थापित किया था। यह मद्यप भी था। एक बार किसी ने परिदास के लिए इसके यहाँ कुछ साधु भेज दिए जिनके कहने से इसने अपनी रखेली से उत्पन्न पुत्र का नाम 'नारायण' रक्खा। जब बहु मृत्युशैया पर पड़ा तथा यमदूतों का भय उसे सताने लगा तो उसने अपने पुत्र 'नारायण' को पुकार। इस पुकार को सुन स्वय नारायण भगवान प्रसन्न होकर वहाँ आ गए और यमदूतों को उनके दूतों ने मार भगाया। इस प्रकार अजामिल नरक जाने से बच गया। भगवत के अनुसार मरते समय विष्णु के दूतों और यम के दूतों को बातें सुनकर इसे शन हो गया था।

त्रजीगर्त — ऐतरेय ब्राह्मण में इसका नाम एक लोभी ब्राह्मण के रूप में मिलता है। इसके शुनः पुच्छ, शुनः शेप श्रीर शुनोलांगूल नाम के तीन पुत्र थे। इसने रुपये के लोभ से न केवल शुनः शेप को बिलदान

१४: इिन्दी साहित्य की स्रंतर्कथाएँ

के लिए बेंचा था श्रिपित १०० गायों के लोग से बिलदानकत्तों के भाग जाने पर उसे श्रपने हाथ से मारने को भी तैयार हो गया था। दे० 'हरिश्चंद', 'शुनःशेप'।

स्प्रतिकाय — बाल्मीकि रामायण के श्रनुसार एक राज्य जो रावण का पुत्र था। इसका जन्म धान्यमालिनी नामक स्त्री से हुश्रा था। शरीर की स्थूलता के कारण इसका नाम श्रितकाय था। इसने ब्रह्मा की तपस्या करके दिव्यास्त्र, कवच, दिव्य रथ तथा देवों श्रीर राज्यों से श्रवध्य होने का बरदान प्राप्त किया था। इसी कारण किसी को कुछ नहीं सममता था। इसने इंद्र को हराया था तथा वरुण से उनका पाश छीन लिया था। राम-रावण युद्ध में कुंभकरण के मारे जाने के बाद यह लच्मण के हाथ से मारा गया जो न तो देव थे श्रीर न राज्यस।

स्रिति—एक सृषि जो बहुत सी बैदिक सृचात्रों के द्रष्टा हैं। स्राप्ति, इंद्र, तथा विश्वेदेव की प्रार्थनात्रों में विशेषतः इनका नाम मिलता है। महाकाव्यों के काल में ग्रिति दस प्रजापितिश्रों में माने जाते रहे हैं, जिन्होंने सृष्टि रचना की। बाद में ये ब्रह्मा के मानसपुत्र के रूप में भी प्रसिद्ध रहे। ग्रिति के जन्म के विषय में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा की स्राप्ति हुए थे। शंकर ने एक बार कुद्ध होकर इन्हें भस्म कर दिया तो ब्रह्मा ने फिर इनकी ग्रिग्रिद्धारा उत्पन्न किया। दूसरे मत से सृष्टिकर्त्ता के शरीर के दो खंड हुए जिससे मनु का जन्म हुन्ना श्रीर मनु से दस प्रजापित हुए जिनमें श्रीत्र भी थे। तीसरे मत के श्रतुसार ब्रह्मा ने न्यारम्भ में सप्तियों को उत्पन्न किया जिनमें ग्रिति भी थे। चीथे मत से श्रीत्र ब्रह्मा के मानसपुत्र थे श्रीर ठीक उन्हों की तरह थे। ब्रह्मां प्राप्ति का श्रीत्र ने ब्रह्मा के तीसरे पुत्र थे, इसी कारण इनका नाम श्रिति था। श्रीत्र ने ब्रह्मा की त्राक्षा से श्रनेक श्राव्यों की स्रिष्टि की। एक बार राहु के श्राक्रमण से सूर्य पृथ्वी पर गिर रहे थे तो श्रीत्र ने न्यापनी तपस्या के प्रभाव से पतनोत्मुख सूर्य को श्राक्षारा में रोका। तभी

से इनका एक नाम 'प्रभाकर' पड़ा । इनका विवाह श्रनस्या से हुश्रा था । इनकी शतवर्षी तपस्या से प्रमन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महेश इनके यहाँ पुत्रक्ष में पैदा हुए थे, जिनके क्रम से नाम चन्द्रमा (सोम), दत्ता- श्रेय तथा दुवीसा थे । इनके दो श्रीर पुत्र बतलाए जाते हैं । ब्रह्मांड पुराण के श्रनुसार श्रित की भद्रा, शुद्रा, मद्रा, शलदा, मलदा, बेला श्रादि १० स्त्रियों थीं जिनसे श्रवला नाम की कन्या तथा श्रक्टमप नामक पुत्र का उल्लेख मिलता है । इनके शांखायन श्रादि श्रीर पुत्रों के भी नाम मिलते हैं । श्रित का श्राश्रम चित्रकृट के समीप बतलाया जाता है । राम बनवास के समय, इनके श्राश्रम में गए थे जहाँ श्रनस्या ने सीता को उपदेश दिया था । दे० 'श्रनस्या' !

अथर्वन् — एक प्रसिद्ध ऋृिष । मुंडकोपनिषद के अनुसार ये ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे । ब्रह्मा ने इन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, श्रीर इन्होंने उसे श्रंपिरा को सिखाया था । उसके बाद ब्रह्म विद्या का श्रीर लोगों में प्रचार हुआ । अथर्वन ऋषि ही प्रथम यज्ञकर्ता थे तथा विश्व में सर्वप्रथम श्रिम लाने का भी श्रेय इन्हीं को है । प्रजापतियों में भी इनकी गणना होती है । अथर्ववद का प्रण्यन इन्हीं के द्वारा हुआ था । पुराण काल में अथर्वन् श्रीर श्रंपिरस् एक माने जाने लगे इसी कारण इनके वंश वालों का श्रंपिरस् के वंश्रजों के साथ नाम लिया जाता है । अथर्ववद में अथर्वन् का वर्ण के साथ एक उपाख्यान मिलता है, जिससे कुछ लोग विशव्य जाते हैं । अथर्वन् को भी एक ही ऋषि मानते हैं, किन्तु यथार्थतः वात ऐसी नहीं है । अथर्वन् वैदिक पुरोहित कहे जाते हैं । इनके अंशजों का दान लेने का वर्णन प्रायः मिलता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण के श्रनुसार जो गाय असमय गर्मपात करे उसे अथर्वन् ऋृिष के पुत्र कहे जाते हैं । इनका एक नाम अथर्वा भी मिलता है ।

अदिति—देवतात्रों की माता। ये दत्त प्रवापित की कन्या थीं श्रीर

इनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कहीं-कहीं दत्त प्रजापित की माता के रूप में भी इनका उल्लेख मिलता है। दिति (दैत्यों की माँ) इनकी बड़ी बहिन थीं। विभिन्न ग्रन्थों में इनके बारे में विभिन्न ग्रौर कभी-कभी विरोधी बातें मिलती हैं। भागवत, हरिवंश तथा विष्णु पुरास के ऋनुसार विवश्वान् , ऋर्यमा, पूपा, त्वष्टा, सविता, भग, घाता, विघाता, वरुगा, मित्र, शुक्त, श्रंश तथा उपक्रम इनके पुत्र थे। वामन पुरागा के अनुसार वामनावतार में विष्णु स्वयं इनके गर्भ से पैदा हुए थे। शायद इनके पति कर्यप को भगवान द्वारा वरदान मिलने के कारण ऐसा हुआ था। और केवल वामन अवतार में ही नहीं, रामावतार में कीशल्या तथा कृष्णावतार में देवकी ऋदिति ही थीं। ३३ या ३३ कोटि देवता ग्रों की भी माँ ये ही कही जाती हैं। एक ग्रन्य मत से ग्रादिति को पत्र पैदा हए जिसमें से एक 'मार्तेड' को तो इन्होंने फेंक दिया पर शेष सात ब्रादित्य जिनकी संख्या वाद में बारह हो गई थी। मत्स्य पुराण के अनसार समुद्र मंथन से एक जोड़ा कर्णाभरण निकला या जिसे इन्द्र ने ऋदिति को दिया। कुछ अन्य पुराणों के अनुसार नरकासुर ने कर्णा-भरगों को चरा लिया पर फिर कृष्ण ने उसे मारकर अदिति को लौटा हिया । एक बार कृष्ण श्रीर इन्द्र में पारिजात के लिए फगड़ा हुआ जिसका फैसला ग्रादिति ने किया था। उपर हम लोग ग्रादिति को तीन ग्रवतारों में विष्णु की माँ के रूप में देख चुके हैं। कुछ ब्राह्मणों श्रीर यजुर्वेद की तैतिरीय संहिता में श्रदिति विष्णु की पत्नी बतलाई गई हैं। ऐसी ही ऋौर भी बहुत-सी विचित्र बातें ऋदिति के सम्बन्ध में हैं। सभी बातों पर विचार करने पर यही पता चलता है कि ऋदिति नाम की कोई स्त्री नहीं थी। राथ मैक्समूलर तथा रेगनियर आदि विद्वानों के अनुसार यह एक रूपक मात्र है, जिसका ऋर्थ ऋनन्त शक्ति या प्रकृति है, प्रायः यही बात ठीक भी ज्ञात होती है। 'श्रादिति' शब्द की न्युत्पत्ति पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि इसका पुराना अर्थ 'श्रंतरिच्न' था, जिससे सभी पैदा

हुए कहे जा सकते हैं। कालांतर में यही भावना रूपक रूप में व्यक्ति हो गई। श्रादिति के जो माता, पिता, पृथ्वी, प्रकृति, पुत्र, रज्ञा, पत्नी, दूध, श्रासीम, वाणी श्रादि बहुत से श्रार्थ मिलते हैं, शायद वे भी कुछ इसी श्रोर संकेत करते हैं। सम्भव है इन अनेकानेक भावनाओं से होता हुआ श्रादिति का श्रार्थ देवमाता हुआ हो। इस सम्बन्ध में पूर्ण अनुसंधान के विना कुछ कहना कठिन है।

श्रधिरथ-(सं०) महाभारत तथा विष्णु पुराण श्रादि में इनकीं कथा मिलती है। कहीं इनके श्रंग देश के राजा होने का वर्णन मिलता है, श्रीर कहीं महाराज धृतराष्ट्र के सारथी होने का। डाउसन का श्रमुमान है कि श्रधिरथ दोनों ही थे। इन्हें धृतराष्ट्र का मित्र भी कहा जाता हैं। ये जन्म से ज्ञिय श्रीर वृत्ति से सूत थे। कुन्ती को सूर्य के श्रंश से जब पुत्र हुश्रा तो उसने समाज-भय से पुत्र को एक सन्दूक में बन्द कर गंगा में प्रवाहित कर दिया। सन्दूक बहते-बहते वहाँ पहुँची बहाँ श्रियरथ श्रमनी पत्नी राधा के साथ जलकीड़ा कर रहे थे। दोनों ने सन्दूक लेकर खोला तो उसमें एक बच्चा दिखाई पड़ा। उस समय तक श्रधिरथ को कोई सन्तान न थी। दोनों ने उस लड़के को भगवान का दिया समक कर श्रपने पुत्र की तरह प्यार से पाला। बड़ा होने पर यही लड़का 'कर्ण' हुश्रा। श्रधिरथ को कर्ण का सौतेला पिता कहते हैं, श्रीर श्रधिरथ के कारण ही कर्ण को स्तसुत या श्रधिरथ सुत श्रादि कहते हैं। दे० 'कर्ण'।

अनरण्य—इनकी कथा बाल्मीिक रामायण के उत्तर कांड में मिलती है। विष्णु, लिंग तथा मत्स्य ब्रादि पुराणों के ब्रमुसार ये सूर्य-वंशी राजा सम्भृत के पुत्र ये, पर भागवत के ब्रमुसार असदस्य के। जिस समय ब्रानरण्य ब्रयोध्या में राजा थे, रावण इनसे युद्ध करने गया ब्रीर इनको बुरी तरह से हराया। मरते समय ब्रनरण्य ने रावण को यह

१८ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

शाप दिया कि मेरे ही कुल में उत्पन्न राजा 'राम' मेरा बदला लंगे श्रीर तुम्हारा गर्व चूर कर तुम्हें दूसरे लोक भेजेंगे।

अनसूया - दत्त की २४ कन्यात्रों में से एक मतांतर से महर्षि कर्दम ग्रीर देवहृति की कन्या। इनका विवाह महर्षि ग्रित्रि से हुआ था। दे (अत्रि'। ग्रनस्या ग्रपने पातित्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी त्याराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश क्रम से चन्द्रमा, दत्ता-श्रेय श्रीप दुर्वासा रूप में इनके पुत्र बने । रामावतार में भगवान जानकी च्यादि से साथ इनके च्याश्रम पर गये थे ऋौर अनस्या ने सीता को उप-देश तथा नाना प्रकार के उपहार दिये थे। ग्रानस्या की शक्ति के विषय में कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें से तीन इस प्रकार हैं। एक बार श्रमा-वृष्टि के कारण ग्रकाल पड़ा था ग्रौर सारा संसार दुखी था। ग्रनसूया ने जल, फल-फूल श्रादि उत्पन्न कर संसार की रज्ञा की। एक बार नारद से अनस्या के पातिव्रत की प्रशंसा सुनकर उमा, रमा ग्रीर ब्रह्माणी ने शिव, विष्णु ग्रीर ब्रह्मा को ग्रनस्या की परीचा लेने के लिए भेजा। ये लोग जब पहुँचे तो ऋत्रि ऋाश्रम पर नहीं थे। इन लोगों ने नम होकर अप्रतिथि सत्कार करने को कहा। अनस्या ने अपने प्रभाव से तीनों को बालक बना लिया और पालने में लिया कर उनका सत्कार किया। श्रंत में उमा, रमा त्र्यादि की प्रार्थना पर उन्होंने पुनः ब्रह्मा, विष्यु ब्रौर शिव को पूर्वतत् कर दिया।

इसी प्रकार एक बार मांडव्य ऋषि ऋपने पूर्व जन्म के कमों के कारण शूली पर चड़ाए जा रहे थे। किसी पतिवता स्त्री से धक्का लगने पर उन्होंने उसे विधवा होने का श्राप दे दिया। ऋनस्या ने उसके मरे पति को फिर से जिला दिया। इनके ऋतिष्रिया ऋादि कुछ और नाम भी मिलते हैं। ऋति-ऋनस्या का ऋाश्रम प्रयाग में कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर वहाँ 'ऋतर सुइया' नाम का सुहल्ला है।

अनिरुद्ध - कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र । विष्णु तथा ब्रह्म

पुराण त्रादि में इनकी कया वर्णित है। इनकी माँ रुक्नितनया थीं। इन्होंने अपनी चचेरी बहन सुभद्रा से शादी को थी। अनिरुद्ध बड़े बीर श्रीर विषयी थे। देत्यराज वागासुर की एक रूपवती पुत्री उपा थी। उपा ने एक दिन शिव श्रीर पार्वती को कैलाश पर्वत पर कीड़ा करते देखा । देख कर उसका भी मन विचलित हो गया । इस पर पार्वती ने उषा से कहा - कि वेटी, शांत रही। कुछ दिन में तुम भी इस सुख का श्रमुभव करोगी । पार्वती ने यह भी कहा कि वैसाख की श्रम्ला द्वादशो को तम जिसका स्वप्न देखोगी वही तुम्हारा पति होगा। उपा ने उस-दिन स्वप्न में श्रनिरुद्ध को देखा श्रीर श्रवनी माया से उन्हें अपने महल में बुला लिया। वाणापुर को यह समाचार मिला तो पहले तो उसने अपने दूतों को भेजा, पर जब अनिरुद्ध ने दूतों को मार डाला तो स्वयं बाणासुर ने त्राकर उन्हें पकड़ लिया । नारद ने यह समाचार द्वारका में मुनाया तो कृष्ण, वलराम, प्रधुम्न श्रादि इन्हें खुड़ाने श्राए। बाणासुर की त्रोर से शिव, कार्तिकेय त्रादि लड़ने लगे। इसी अवसर पर शित और कृष्ण में वमासान युद्ध हुआ। श्रंत में कृष्णादि विजयी हुए। शिव के कहने पर कृष्ण ने बाणासुर को जान से नहीं मारा। श्रानिरुद्ध उपा को पत्नी रूप में लेकर सबके साथ द्वारका वापस श्राए। अप्रित्र ने धनुष की शिवा अर्जुन से ली थी। अनिरुद्ध के पुत्र का नाम बज़ था। ये इतने वीर थे कि युद्ध में इन्हें कोई रुद्ध नहीं कर सकता था इसी कारण इनका नाम ऋनिरुद्ध था। इनके ऋन्य नाम उपा-यति, अशांक आदि मिलते हैं।

ऋष्सरा—स्वर्ग की प्रसिद्ध सुन्दरी वेश्याएँ जो एक मत से कश्यप मुनि की कन्याएँ हैं। इन के दो भेद हैं: १—लौकिक तथा २—दैविक, जो क्रमशः तीन तथा दस है। एक मत से इनका उद्भव समुद्र-मंथन में जल से हुआ था, ऋतः ऋष्सरा कही जातो हैं। जब इनको सुर या अससुर कोई भो वर्ग ऋपनी पत्नी न बना सका तो ये सभी के लिए



२०: हिन्दी साहित्य को श्रंतर्कथाएँ

प्रयोगनीय हो गर्डे। इनका स्थान इन्द्रलोक कहा गया है। प्रसिद्ध अप्रदराएँ उल्ट्री, रंभा, मेनका तथा तिलोत्तमा आदि हैं। दे० 'समुद्र मंथन'।

श्रनु— इनकी माता शर्मिंग्टा तथा इनके पिता ययाति वे। इन्होंने श्रपने पिता को श्रपना यौवन देना अस्वीकार किया, इस पर इनके पिता ने रुष्ट होकर शाप दिया कि तुम्हारे पुत्रादि राज्य के मालिक न हो सकेंगे। शाप व्यर्थ गया क्योंकि श्रंग, वंग, किलग श्रादि इन्हीं के वंशज थे जिन्होंने श्रपने राज्यों का नाम श्रंग, वंग श्रीर किलग रक्खा। म्लेच्छ जाति की उत्पत्ति इन्हीं से मानी जाती है। श्रनु के वंश का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है।

स्त्रपाला— यह स्रित्तम् नि की कत्या थी। इसे कुष्टरोग हो गया था, जिसे दूर करने के लिए इसने वड़ा तप कर इंद्र से सोम प्राप्त किया। अपाला बड़ी विदुषी स्त्रौर ब्रह्मज्ञानी थी। इसने वैदिक ऋचास्रों की रचन में की थीं। ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है।

ऋयुजेह्ल-दैगंबर मुहम्मद के चाचा। ये इस्लाम धर्म के ज़िलाफ थे और मुहम्मद साहव से अवसर लड़ा करते थे। इन्हीं के साथियों के कारण मुहम्मद साहव को मक्का छोड़ना पड़ा था।

अवृतक — इसलाम धर्म के प्रथम खलीका । ये अवकोहाका के पुत्र ये । इन्होंने मुहम्मद साहव की पैगंबरियत सर्वप्रथम स्वीकार की । ये मुहम्मद साहब के साथ एक गढ़े में रहे थे, जहाँ इन्हें साँप ने काट लिया था, पर मुहम्मद साहब के थूक लगाने पर ठीक हो गए थे । गढ़े में साथ देने से इन्हें 'यारगार' भी कहते हैं । अब्बक की लड़की आयशा मुहम्मद साहब की स्त्री थीं । मुहम्मद साहब का इन्हें प्रथम मित्र (यार) भी कहा जाता है।

श्राभिजत-महाराज जनक श्रीर दमयन्ती का पुत्र।

अभिमन्यु-ग्रर्जुन तथा सुमद्रा के पुत्र तथा कृष्ण के भांजे। अभिमन्यु जब गर्म में तो एक दिन अर्जुन सुमद्रा को चकव्यूह की रचना त्तथा प्रवेश त्रादि के विषय में वतला रहे थे । चकत्रपूह से निकलना चनलाना ही चाहते थे कि किसी काम से कहीं चला जाना पड़ा और इसी बीच में अभिमन्यु पैदा हो गए। इस प्रकार गर्म से हो अभिमन्यु ने चकत्र्यूह में प्रवेश करना सोख लिया था, यदापे निकलना नहीं। महा-भारत के युद्ध के समय ऋभिमन्यु की अवस्था केवल १६ वर्ष की थी। एक दिन नारायणी सेना के साथ लड़ते अर्जुन दूर चले गए थे स्रोर इधर द्रोणाचार्य ने व्यूह-रचना कर दी। स्थाने पत्त की स्थातिष्ठा होते देख भीम के साथ त्राभिमन्यु चले। प्रवेश करना तो ये जानते थे स्रतः भीतर चले गए पर भीम न जा सके। भीतर पहुँच कर ऋभिमन्यु ने दुर्योधन के भ्राता बृज्ञारक, कोशल के राजा बृहद्दल, दु:शासन-पुत्र उल्क तथा मगव-राजकुमार श्वेतकेतु ऋादि को मारा । निकलना न जानने पर भो इन्होंने व्युह तोड़ डाला पर ऋन्याय से सात-सात महारथी एक साय इनसे युद्ध करने लगे और श्रंत में ये जयद्रथ के हाथ से वीरगति को प्राप्त हुए। ऋभिमन्यु का विवाह विराट-कन्या उत्तरा से हुआ था। इनकी मृत्यु के समय उत्तरा गर्भवती थो। उसी गर्भ से बाद में महाराज परोचित उत्पन्न हुए जो राज्य के ग्रविकारी हुए। कहा जाता है कि किसी शाप के कारण अभिमन्यु पेश हुए थे त्रोर मरने के बाद शाप-मक्त होकर चन्द्रलोक में चले गए।

अमरावतो — इन्द्र के स्वर्ग की राजवानी जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। यह अपनी भव्यता तथा महानता के लिए प्रसिद्ध है। इसका स्थान सुमेर पर्वंत पर है। इसके चारों और आकर्षक उपकन तथा जल प्रपात आदि हैं। देवता यहाँ निवास करते हैं।

अमृत — एक पेय जिसके पीने से पीने वाला अमर हो जाता है। जब पृथु के मय से पृथ्वी गो बनो थो तो देवों ने इन्द्र को बक्रुड़ा बनाकर २२ : इिन्दी साहित्य की स्रंतर्कथाएँ

पृथ्वी को दृहकर अप्रत निकाला था पर फिर दुर्वासा के शाप से यह अप्रत समुद्र में जा गिरा था। बाद में देवों और दैत्यों ने समुद्र को मध कर (दे० 'समद्र मंथन') इसे फिर निकाला और देवताओं ने इसका पान किया। दैत्यों में केवल राहु ही इसे पा सके।

श्रमोघा—(१) पद्मपुराण के श्रनुसार श्रमोघा शतनुमुनि की पत्नी थीं। ये श्रत्यन्त सुन्दरी थीं। एक बार ब्रह्मदेव ऋषि को इनके देखने से वीर्यपात हो गया जिससे लोहित नामक पुत्र उत्पन्न हुश्रा। (२) श्रमोघा महिष कश्यप की एक पत्नी थीं, जिनसे पिन्नयों की उत्पत्ति मानी जाती है।

अरिष्ट एक राज्ञस, जिसके पिता वा नाम बिल था। वंस के कहने से इसने देल ( वृषभ ) का भयंकर वेष धारण कर कृष्ण पर आक्रमण किया था और उन्हें मार डालना चाहता था, पर कृष्ण ने इसके पूर्व ही इसका काम तमाम कर दिया। वृषभ का वेष धारण करने के कारण इसका नाम वृषभासुर भी है।

अरुधन्ती—(१) एक बहुत छोटा तारा जो सप्तिष्ठं मंडल में विसिष्ठ के पास दिखलाई देता है। सुश्रुत के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु समीप होती है वह इसे नहीं देख सकता। विवाह के अवसर पर सप्तपदी के बाद वर-वधू को इस नच्न का दर्शन कराने का विधान है। (२) दच्च प्रजापित की एक कन्या का नाम। दच्च की ५० पुत्रियाँ थीं, जिनमें से १० धर्म से, १३ कश्यप से और २७ चन्द्र से विवाही गई थीं। अरुन्धती धर्म की पितनयों में से थी। (३) विशिष्ठ मुनि की पत्नी। इनके पिता कर्दम अरुषि थे। महाभारत आदि पर्व के अनुसार विषष्ठ बड़े चरित्रवान व्यक्ति थे पर अरुन्धती को उनके चरित्र के विषय में सन्देह था, इसी कारण वे उनकी अवशा किया करती थीं। इसी पाप से उनकी श्री चली गई जिसके फलस्वरूप वे आकाश में विशिष्ठ के पास अत्यन्त धूमिल दिखाई पड़ती हैं। विशिष्ठ की एक परनी का नाम अन्त-

माला भी मिलता है। हिन्दी विश्वकोषकार के अनुसार अरुन्थती और अज्ञमाला एक ही स्त्री के नाम हैं। विशय और अरुन्थती आकाश में भी साथ रहने के कारण दाम्पत्य प्रेम के आदर्श समभे जाते हैं।

अरुण - (१) बारह स्यों में से एक जो माय के महीने में उदय होते हैं। अरुणो मायमासे वै' (२) सूर्य के सारथी का नाम जो कश्यफ और कहु के पुत्र कहे जाते हैं। एक मत के अनुसार इनकी माँ कहु न होकर विनता थीं। गरुड़ इनके बड़े भाई थे। अरुण की स्त्री का नाम 'श्येनी' था। 'जटायु' तथा 'संपाती' इन्हीं के पुत्र थे। दे० 'जटायु', 'संपाती'। इनके अन्य नाम रुम्र (=पीला), आश्मन (=पत्थर का बना हुआ) तथा अनुरु (=िवना जंधे का) हैं। ये प्रातःकाल के देवता कहे जाते हैं। (३) अरुपियों का एक वर्ग। तैत्तिरीय आरएयक के अनुसार इनकी उत्पत्ति प्रजापति के माँस से हुई थी। (४) एक राज्य का नाम।

त्राजुन पांडु ग्रीर कुन्ती के तीसरे पुत्र। त्राजुन पहले के एक इंद्र ये। बाद में हीन बल होकर ये हिमालय में तम करने लगे। त्रान्त में महादेव की ग्राज्ञानुसार संसार में इन्होंने जन्म प्रहण किया। पाँची पांडव देवतात्रों के ग्रंश से उत्पन्न थे। त्राजुन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि दुर्वासा द्वारा रचे गए किसी मन्त्र से कुन्ती ने इंद्र का ग्राह्वान किया था त्रीर उसी से इनकी उत्पत्ति हुई। इंद्र-पुत्र होने के कारण इन्हें 'ऐंद्रि' कहते हैं। त्राजुन बहुत सुन्दर, दयालु त्रीर वीर थे। इन्होंने द्रोणाचार्य से शिला प्राप्त की त्रीर उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। इन्होंने द्रोणाचार्य से शिला प्राप्त की त्रीर उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। इन्होंने होणाचार्य से शिला प्राप्त की त्रीर उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। इन्होंने होणाचार्य से शिला प्राप्त की त्रीर उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। इन्होंने होणाचार्य से शिला प्राप्त की त्रीर उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। इन्होंने होणाचार्य के जीता, जो पाँचो पांडवों की पत्नी थी पर जिनका त्राजुन पर विशेष स्नेह था। त्राजुन एक बार श्रपनी इच्छा से देश छोड़ कर १२ वर्ष के लिए चले गए थे। इसी यात्रा में इन्होंने परशुराम से



श्रस्त्र चलाना सीखा। नागकन्या उलूपी से भी इसी समय इनका प्रेम हो गया, जिससे इरावत् नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना । त्रार्जुन ने मिणपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से भी शादी की, जिससे वीर पुत्र बसुवाहन उत्पन्न हुआ श्रीर जो श्रपने नाना के मरने के बाद राज्य का अधिकारी हुआ। महाभारत युद्ध के बाद अश्वमेघ यज्ञ की दिग्विजय में अर्जुन ने अपने पुत्र बभुवाहन को घोड़ा रोकने के लिए मारा था, पर फिर बाद में वभूवाहन जीवित हो गया। इन तीन के स्रितिरिक्त स्रर्जुन ने कृष्ण की वहन सुमद्रा से भी विवाह किया था, जिसते श्रमिमन्यु की उत्पत्ति हुई भी। एक बार खांडव बन जलाने में ग्राग्निदेव की श्रर्जुन ने सहायता की थी, जिससे प्रसन्न होकर ऋग्नि ने इन्हें 'गांडीव' धनुष दिया था। जव राजा युधिष्ठिर जुए में हार गए श्रीर श्रपने भाइयों के साथ १२ वर्ष के लिए बन में गए तो अर्जुन अपने भाइयों से अलग हिमालय पर तप करने चले गए। वहाँ इन्हें किरातवेश में शिव मिले श्रौर दोनों में चोर संप्राम हुग्रा। बाद में ज्ञात होने पर त्र्यर्जुन ने शिव से च्ना माँगी अप्रौर शिव भी इनकी वीरता से प्रसन्न हुए तथा उन्होंने इन्हें 'पाशुपत' त्र्यस्त्र दिया। वक्स, कुवेर तथा यम ने भी इन्हें श्रपने श्रपने श्रस्त्र दिए। इंद्र ने भी इन्हें अस्त्र दिया त्रीर अपने साथ अमरावती ले गए। वहाँ समुद्र के ऋसुरों को ऋर्जुन ने हराया, जिसके उपहार में इंद्र ने एक सोने की जंजीर, शंख, मुकुट ब्रादि दिए। श्रमरावती से चलते चलाते उर्वशी इन पर मोहित हो गई श्रीर उसने इनसे सहवास की इच्छा अकट की । ऋर्जुन ने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी ख्रौर इस पर रुष्ट होकर उर्वशी ने इन्हें नप्ंसक होने का शाप दिया। इसी शाप से बनवास के तेरहवें वर्ष में जो एक वर्ष गुप्त बनवास था, ऋर्जुन 'वृहन्नला' बनकर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य तथा गान विद्या सिखाने लगे। वहाँ उत्तरा भी इन पर मोहित हुई पर उसे इन्होंने पुत्री माना श्रीर स्वयं उससे विवाह न करके, ग्रापने पुत्र श्रामिमन्यु से विवाह करवा

दिया। बनवास के श्रंत में विराट की इन्होंने सहायता को तथा कौरवों एवं त्रिगर्तराज को मार भगाया । महाभारत के युद्ध में अर्जन के सार्थी कृष्ण थे। जब ये अदाय तुणीर तथा गांडीय धनत के साथ अपने कपिध्वज रथ पर बेठे हुए रण स्थल में पवारे तो इन्हें अपने लोगों को लड़ने के लिए तत्यर देख मोह होने लगा, जिसे दूर करने के लिए कृष्ण को गोता की शिचा देनी पड़ी। अर्जुन युद में बड़ी बोरता से लड़े। यों तो इन्होंने युद्ध में भोष्म, जयद्रथ त्रादि अनेक वोरों को मारा, पर युद्ध के १७ वें दिन इनकी महार्यी कर्ण से लड़ाई बड़ी घमासान रही, जिसमें श्रंत में कर्ण मारे गए । युद्ध के बाद यु बेब्टिर ने ऋश्वमेघ यज्ञ किया जिसमें दिग्विजय के लिए अर्जुन घोड़े के साथ गए थे। इन्होंने चारों दिशायों की विजय को त्रौर यज्ञ पूरा हुआ। बुढ़ापे में श्राजुन श्रापने मित्र कृष्ण के यहाँ द्वारिका गए। कहा जाता है कि एक बार कृष्ण के ब्रादेश से ये गोविका ब्रों को लेकर प्रभास तीर्थ की यात्रा करने जा रहे थे। रास्ते में भीलों ने चढ़ाई कर दी। अर्जुन ने उन्हें रोकने के लिए अपने गांडीव पर हाथ रक्ला पर गांडीव न उठा सके श्रीर भीलों ने इनको बुरी तरह मारा तथा गोपिका श्रों को लूट लिया।

कृष्ण के मरने पर उनकी श्रंतिम किया श्रर्जुन ने की श्रौर उसके बाद ये हिमालय पर्वत पर गलने चले गए। फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, वीमत्सु, विजय, कृष्ण, सञ्यसाची, धनंजय, पार्थ, शत्रुनंदन, गांडीवी, माध्यम पांडव, श्वेतवाजी, किपध्वज, राधाभेदी, सुमदेश, गुडाकेश, बहन्नला, पाकशाशिन, बहन्नल, गांडीवयन्वा, पांडुनंदन श्रादि इनके कुछ नाम हैं।

महाभारत के विराट पूर्व में ऋर्जुन ने स्वयं ऋपने दस नामों का रहस्य बतलाया है जिसे संत्रीय में यों रखा जा सकता है।

१. संसार में उनके रंग का कोई नहीं या ख्रतः ऋर्जुन (=सफेद)।

र. समस्त देश जीतकर धन ग्रहण करने के कारण - घनंजय।

#### २६ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

- ३. युद्ध में जाकर बिना जीते न लौटने के कारण-विजय।
- ४. इनके घोड़े सफेद थे ग्रतः श्वेत बाहन श्वेतवाजी ।
- ५. उत्तर फाल्गुनी तथा पूर्व फाल्गुनी नत्त्रतों की संघि पर पेदा हुए थे श्रतः फाल्गुन।
- ६. दानव युद्ध के समय इंद्र ने इन्हें उज्वल रत्न-िकरीट पहना दिया था स्नतः किरीटी।
  - ७. युद्ध में कभी घृणित कर्म नहीं किया त्र्यतः वीभत्सु ।
- प्त. दाएँ हाथ की तरह बाएँ से भी बाग छोड़ सकते थे श्रातः सन्यसाची।
  - ६. इन्हें कोई हरा नहीं सकता था त्रातः जिष्णु ।
- १०. उज्वल कृष्णवर्ण होने के कारण पांडु बचपन में इन्हें प्यार से कृष्ण कहते थे त्रातः कृष्ण।

इसके ऋतिरिक्त श्रपने वालों के गुच्छे में होनं के कारण गुडाकेश, पृथा (= कुन्ती) का पुत्र होने के कारण पार्थ, सुमद्रा-पित होने के कारण पार्थ, सुमद्रा-पित होने के कारण गांडीवधन्वा या गांडीवी, रथ हनुमान चित्रधारिणी ध्वजा के कारण किपध्वज, तथा इंद्र पुत्र होने के कारण ऐंद्रि तथा पाक शासिन श्रादि नामों से भी पुकारे जाते थे। दे० 'उत्तरा', 'उलूपी', द्रीपदी'।

श्रद्धेनारी श्वर—शिव का एक रूप जिसमें दायों श्रोर का श्रद्धांक्ष पुरुष का तथा वायों श्रोर का श्रद्धांक्ष स्त्री का है। तंत्रशास्त्र के अनुसार मन्त्र से श्राह्वान कर इसका ध्यान धरना चाहिए। शरीर में इसका निवास कंटस्थित विशुद्ध पद्म माना गया है। पुराणों के श्रनुसार सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा ने घोर तपस्या की, श्रीर उसके फलस्यरूप शिव ने यह श्रर्धनारीश्वर का रूप धारण किया जिसमें दायीं श्रोर पुरुष शक्ति के प्रतीक शिव तथा वार्यी श्रोर स्त्री शक्ति की प्रतीक पार्वती— दोनों ही थे । श्रार्टनारीववर के श्रान्य पर्याय श्रार्टनारीश तथा परांगद

अर्थमा—(१) एक वैदिक देवना। (२) सर्वश्रेष्ठ पित्र जो श्रदिति श्रीर कश्यप के पुत्र कहे जाते हैं। (३) बारह स्यों में से एक जिनका समय वैशाख का महीना माना गया है श्रीर जिनकी किरणें संख्या में ३०० कही जाती हैं। इनका श्रावाहन वक्षा श्रीर मित्र के साथ होता है।

अलंबल एक राच्स!। पर्याप्त बल होने के कारण इसका यह नाम था। यह जटासुर का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में श्रलंबल कौरवों की ब्रोर था। यह भीम के पुत्र घटोत्कच के हाथ से मारा गया।

अलंबुध — (१) रावण के एक मंत्री का नाम। (२) ऋष्यशृङ्क का पुत्र एक राज्ञस जो महाभारत के युद्ध में की रवीं की स्त्रोर था। इसे सात्यिक ने बुरी तरह से हराया था स्त्रीर स्रंत में भीम के पुत्र घटोत्कच द्वारा यह मारा गया।

ऋलं बुपा— एक श्रप्सरा जो श्रत्यिक सुन्दरी तथा संगीत एवं नृत्य में बहुत ही पटु थी। एक बार ब्रह्मा के समन्न उसका नृत्य हो रहा था। श्रनेक गंधवों के श्रितिरिक्त वहाँ इंद्र श्रादि भी उपस्थित थे। नावते समय हवा का भोंका लगने से श्रवंबुगा का धावरा एक बार उपर उठा श्रीर वहाँ उपस्थित विधूम नामक गंधवं ने उसका गुप्तांग देख लिया। देखते ही वह कामातुर श्रीर मोहित हो गया। श्रवंबुगा को भी यह बात ज्ञात हो गई श्रीर वह भी विधूम पर मोहित हो गई। इंद्र ब्रह्मा श्रादि की उपस्थित का ख्याल किए विना ही काम पीड़ित होकर दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी कामुकता का प्रदर्शन करने लगे। ब्रह्मा को यह बात बहुत बुरी लगी श्रीर उन्होंने दोनों ही को मनुष्य होने का शाप दिया। शाप को शिरोधार्य कर श्रवंबुपा राजा कृतवर्मा के यहाँ मृगावती नाम से पैदा हुई तथा विधूम पाडव-वंश में सहसानीक नाम से उत्पन्त

·२८: हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

हुआ। बड़े होने पर दोनों का विवाह हुआ और शांघ ही अलंबुपा गर्भवती हुई। एक दिन उसे आदमी के रक्त में स्नान करने की इच्छा हुई। गर्भवती की इच्छा अवश्य पूर्ण की जानी चाहिए, अतः कृतवर्मा ने व्यवस्था कर दी। संयोग से जब मृगावती नहा रही थी, कोई पत्नी उसे मांसपिंड समफ्तकर उठा ले गया। बाद में किसी ने उसे पत्नी से छुड़ाया और जमदिन ऋषि के आश्रम में रख दिया। वहीं मृगावती के गर्भ से उदयन पैदा हुआ।

उदयन बड़ा दयालु था। उसने एक दिन एक मदारी के पंजे से एक साँव को छुड़ाने के लिए मदारी को अपनी माँ के हाथ का कंकण दे डाला। मदारी जब कंकण के लिए सहस्रानीक के राज्य में पहुँचा तो पकड़ा गया और इस प्रकार मृगावती का पता चला, और वह जाकर पुत्र और पत्नी को सादर ले आया। बुद्धावस्था में उदयन को राज्य का भार दे दोनों जंगल में चले गए। कहा जाता है कि वहाँ चक्रतीर्थ में स्नान कर दोनों शापमुक्त हो, पुनः पूर्ववत् गंधर्व तथा अप्तरा हो गए। अलंबुषा, का एक नामांतर मृगावती भी मिलता है।

अलकनंदा —एक नदी जो घोली तथा सरस्वती नदी के मिलने से बनती है और जो देव प्रयाग के पास मागीरथी से मिल गंगा कहलाने लगती है। कभी-कभी अलकनंदा को गंगा का पर्याय मी मानते हैं। इस रूप में अलकनंदा महाराज मगीरथ के भगीरथ प्रयास से विष्णुपद से चली थीं, और ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटा आदि में होती भू- मंडल पर आई थीं। दे० 'गंगा'। वैष्णुवों के अनुसार अलकनंदा ही विशुद्ध गंगा हैं जिनको शंकर ने अपने सर पर लिया था और जो १०० वर्ष तक उनकी जटा में रही थीं।

श्चलक्ष्मी—पद्मपुराण के श्चनुसार एक बार समुद्र मंथन हो गया तो फिर महादेव को प्रणाम कर देग्गण चोर सागर को मथने लगे। इस बार समुद्र से ज्येष्ठ-देशे निकलीं। ये हा श्चनुसी थीं। इन्होंने निकलते ही देवता श्रों से श्रपने लिए पूछा । देवता श्रों ने कहा कि जिस पर में बुराइयाँ, कलह, गन्दगी श्रादि हों उसमें जाकर बास करो । दीपानियता श्रमायस्या की रात में श्रलच्मी देवी की पूजा होती है। लिंग पुराण के श्रनुसार समुद्र मंथन में श्रलच्मी लच्मी से पहले निकली थीं श्रतः वे लच्मी की बड़ी बहिन कही जाती हैं। 'ज्येष्ठ-देवी' नाम में भी यही संकेत मिलता है। इनके श्रन्य पर्याय हैं नरक देवता, कालकर्णी तया कालकर्णिका श्रादि।

त्र्यलक-(१) एक त्रसुर। एक वार यह भृगु की पत्नी को बलात उठा ले गया। इस पर कुद्ध होकर भृगु ने इसे मूत्रश्लेष्ममोजी कीट होकर भृतल में जन्म धारण करने का शाप दिया साथ ही यह भी कहा कि परशाराम के दर्शन से तुम शाप-मुक्त होगे। महाभारत शान्तिपर्व के ग्रानसार महाभारत काल में यह कीट-रूप में पैदा हुन्ना। एक दिन कर्ण की जाँच पर परशुराम सर रख कर सो रहे थे उसी समय इस कीट ने कर्ण की जाँघ में काटा, पर गुरु की निद्रा टूट जाने के भय से कर्ण शांत रहे स्रोर खून वहने लगा । खून लगने से परशुराम की नींद खुली स्रोर उन्हें देखते ही अलर्क शापमुक्त हो गया। (२) मार्करंडेय पुराण के श्चनसार सती मदालसा का चौथा पुत्र जो बहुत धर्मात्भा था। इसकी परीक्षा लेने के लिए एक बार विष्णु और शिव राक्षस वन कर इसके पास एक शव के लिए लड़ने लगे। दोनों बल में बराबर निकले। अप्रतः कोई विजयी न हुआ और भगड़ा ज्यों का त्यों चलता रहा। त्रालर्क ने एक को अपना शरीर दे दिया और इस प्रकार भगड़ा तै हो गया । इस पर विष्णु और शिव इस पर बहुत प्रसन्न हुए और इसे साचात दर्शन दिया। कहा जाता है कि इसके पास जो जिस इच्छा से जाता था, वह पूरी हो जाती थी। (३) एक प्राचीन राजा का नामः जिसने किसी ब्राह्मण के माँगने पर अपनी दोनों आँखें निकाल कर दे दी थीं।

## ३०: हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

श्रलायुध — एक राज्ञस जो महाभात को लड़ाई में कौरवों को श्रीर था। इससे श्रीर भीम के पुत्र घटोक्कच से वड़ा घमासान युद्ध हुश्रा श्रीर श्रन्त में श्रलायुध मारा गया। श्रलायुध के कुल के बहुत से लोगों को भीम ने मारा।

श्राली—इन्हें हज़रत श्राली भी कहते हैं। ये इसलाम धर्म के चौथे खालीफा, मुहम्मद साहब के मित्र श्रीर उनके दामाद थे। इनकी स्त्री का नाम फ़ातमा था जो मुहम्मद साहब की पुत्री थीं। दे० 'हसन' 'हुसेन'।

श्रलह — स्वामी श्रनंतानंद के सात शिष्यों में से एक । ये रामानंद की गुरु परंपरा में माने जाते हैं । कहा जाता है कि ये इतने सिद्ध महात्मा थे कि एक बार इनके लिए श्राम की डाल भुक्त श्राई थी।

अवतार—विश्णु समय-समय पर विभिन्न रूगें में संसार में अव-तिरत होते रहे हैं। उनके पृथ्वी पर अवतिरत रूगें को अवतार को संज्ञा दो गई है। प्रधान अवतार १० हैं—

- १. मत्स्यावतार —प्रथम अवतार मळ्ली के रूप में हुन्ना था। दे॰ 'मत्स्य' 'मनु'। यह अवतार सत्तुम में हुन्ना था।
- २. कच्छपावतार दूसरा अवतार कछुवे के रूप में हुआ था। दे॰ 'कच्छप' यह श्रेवतार सतयुग में हुआ था।
- ३. वाराहोवतार —तीसरा त्रवतार वाराह या शूकर का था। दे॰ 'बाराह'। इस त्रवतार का समय सतयुग है।
- थ्ठ. नृसिंहावतार—चौथे अवतार में भगवान आधे मनुष्य और आधे सिंह थे। दे० 'नृसिंह'। इस अवतार का समय सतसुग है।
- ५. वामन—पाँचवाँ श्रवतार जो बिल को पृथ्वी से हटा कर पाताल में भेजने के लिए त्रेता में हुआ। इसमें भगवान् ५२ श्रंगुल के बौने थे। दिः 'वामन'।

## परशुराम, राम, ऋष्ण, बुद्ध, कल्कि, अवभूतेश्वर, अशाक: ३४

- ६. परशुाम छटा अवतार जो त्तियों का अत्याचार कम करने के लिए वेता में हुआ। दे॰ 'परशुराम'।
- ७. राम-सातवाँ अवतार जो रावण को मारने के लिए त्रेता में हुआ । दे॰ 'राम'।
- ८. कृष्ण-- वाँ अवतार जो कंस को मारने के लिए द्वापर में हुआ। दे॰ 'कृष्ण'।
- ९. बुद्ध— ६ वाँ अवतार बुद्ध भगवान का था। कुछ लोगों के अपनुसार गौतम बुद्ध से बुद्धावतार भिन्न था पर अधिक लोग उन्हीं बुद्ध को बुद्धावतार मानते हैं। दे० 'बुद्ध'।
- १०. किल्क-१० वॉ ग्रावतार कलयुग में भविष्य में होगा। दे० 'किल्क'।

इन दस प्रधान अवतारों के अतिरिक्त कुछ अवतार और हैं।
सामान्यतः इनकी संख्या २४ कही जाती है और इनमें उपर्युक्त दस के
अतिरिक्ति ब्रह्मा, नारद, नरनारायण, किपल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषम,
पृथु, धन्वंतरि, मोहनी, बलराम, बेद्व्यास; हंम और हयग्रीव ये १४ और
हैं। मागवत के अनुसार अवतार २१ हुए हैं। इनमें प्रधान दस के
अतिरिक्त पुरुष, नारद, नरनारायण, किपल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषम, पृथु,
धन्वंतरि, व्यास तथा बलराम ये ११ और हैं।

श्रवध्तेश्वर—शिव का एक रूप । कहा जाता है कि एक बार इंद्र श्रौर बृहस्पति शिव के दर्शन के लिए उनके यहाँ गए । उनके वंभीमाव की परीचा के लिए शिव ने वड़ा विकराल रूप धारण किया और सामने खड़े हो गए । बृहस्पति तो चुप रहे पर इंद्र ने अपना बज्र उन पर चला दिया और इस प्रकार वे धर्मच्युत हो गए ।

श्रशोक — महाराज रामचन्द्र के एक मन्नी जो बड़े न्यायी, मक श्रीर नीति-विशारद थे।

३२: हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

श्चरवकेतु— महाभारत के समय का एक राजा जो कौरवों की श्चोर से लड़ते हुए श्चभिमन्यु के हाथ से मारा गया।

अश्वत्थामा-(१) पांडव पत्त के मालवराज इंद्रवर्मा के हाथी का नाम । इसी हाथी के मरने का समाचार द्रोणाचार्य को इस तरह सुनाया गया था कि उन्होंने श्रपने पुत्र श्रश्वत्थामा को मरा जाना श्रीर श्रपना शरीर त्याग दिया । दे॰ 'द्रोणाचार्य' । (२) द्रोणाचार्य तथा कृपा के पुत्र । भूमिष्ठ होते ही अच्चैःश्रवा त्र्यश्य की तरह इन्होंने शब्द किया जिससे इनका नाम श्रश्वत्थामा पड़ा । महाभारत युद्ध में श्रश्वत्थामा की रवों की त्रोर थे। दुर्योधन के घायल होने के वाद, कृप, कृतवर्मा तथा श्राश्वतथामा ये तीन ही श्रादमी उस पच में रोष थे। तीनों ही रात की पांडवों के शिविर में घुस गए। भीतर जाकर अर्वत्थामा ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए उनके हत्यारे दृष्टदुम्न को सोते हुए देख कर मार डाला। उसके वाद शिलंडी मिला श्रीर वह भी मार डाला गया। चलते-चलाते श्रश्वत्थामा ने द्रोपदी के पाँच पुत्रों को जो सो रहे थे मारा श्रीर दुर्योधन को दिखाने के लिए उन पाँचों का सर काट कर ले लिया । साथ ही उन्होंने गर्भस्थ राजा परीचित को भी भारा पर कृष्ण ने बचा लिया । दसरे दिन द्रीपदी के रोने पर ऋर्जन उसे मारने चले पर ब्रह्महत्या के भय से सभी लोगों ने प्राग लेना ऋनुचित कहा। श्रंत में भीम, कृष्ण श्रीर श्रर्जन ने उसका पीछा कर उसकी सिर की मिण छीन ली श्रीर यह मिए द्रीपदी को दी गई। इससे द्रीपदी को कुछ सान्तवना मिली। द्रीपदी ने बाद में मिण युधिष्ठिर को दी जिन्होंने अश्वत्थामा की तरह उसे शीश पर घारण किया। अप्रवत्थामा अमर कहे जाते हैं। दे० 'द्रोणाचार्य' 'दुर्योघन' 'परीव्वित' ।

अश्वपित—(१) केकय देश के राजकुमार। केकय के प्रसिद्ध राजा जो भरत के मामा ऋौर कैकियों के भाई लगते थे। (२) भरत के नाना ऋौर कैकियों के पिता। श्रश्यसेन--(१) सनत्सुमार के पिता जो एक राजा थे।(२)
साँपों के राजा तक्षक का पुत्र एक सर्प। यह श्रपने पिता तथा माता के
साथ खांडव बन में रहता था। श्रानुन नं जब उस जंगल में श्राग लगाई
तो तक्षक कहीं चला गया था। श्रानुन नं जब उस जंगल में श्राग लगाई
तो तक्षक कहीं चला गया था। श्रान्वसेन श्राग में जलने लगा। यह
देख उसकी माँ बहुत चबराई श्रीर उसने श्रपने की जलाकर श्रश्यसेन को
बँचाया। इंद्र ने पानी वर्षाकर भी इसके श्रासपास की श्राम्न बुम्माने
में सहायता दी। माता के मरने का श्रार्थिन को बहुत दुःख था श्रीर
वह श्रानुन से बदला लेने के लिए कर्णा के तुणीर में घुस गया। वहाँ
से एक तीर में लिपट कर बड़े जोर से श्रानुन की श्रीर गया पर श्रानुन ने
सिर नीचा कर श्रपने की बचा लिया। इस पर श्रश्वसेन ने कर्ण से
श्रपनी इच्छा कह सुनाई पर कर्ण ने इसे श्रन्थाय समभ फिर उसे ऐसा
करने का श्रवसर न दिया। इस पर श्रश्वसेन ने स्वयं श्रानुन पर हमला
किया श्रीर श्रानुन के वाण से मारा गया।

अशिवनी—२७ नक्त्रों में से प्रथम नक्त्र जिसका मुख घोड़े के आकार का (तीन नक्त्रों के एक में मिले होने से ) माना जाता है। यह दक्त प्रजापित की कन्या तथा चन्द्रमा की स्त्री है। आशिवन (क्वार) की पूर्णिमा को इस नक्त्र में चन्द्रमा वास करते हैं, अतः यही 'शरतः पूनो' है। आजकल कार्तिक की पूर्णिमा को 'शरत पूनो' कहा जाता है। इसके अन्य नाम अश्वयुक्त तथा दान्नायणी E हैं।

अश्वनी कुमार—दो वैदिक देवता। इनकी उत्पत्ति के सम्बन्धां कहा गया है कि त्वष्टा की पुत्री त्वाष्ट्री (दूसरा नाम प्रभा) सूर्य की पत्नी थीं। एक बार सूर्य के तेज को न सह सकने के कारण वे अपनी दोः संतानें यम और यमुना तथा अपनी छाया को छोड़ जंगल में चली गईं और वहाँ घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या करने लगीं। उनकी छाया से. जो वे जाते समय छोड़ गई थीं सूर्य को दो सन्तानें शिन और ताप्ती हुई। उस समय तक यम और यमुना बड़े हो चुके थे। प्रभा की छाया अपनी

सन्तान के लिए इनका (प्रभा की सन्तान यम-यमुना का) तिरस्कार करने लगी तब सूर्य को इस मेद का पता चला। वे प्रभा जो घोड़ी बनी थी) के यहाँ घोड़ा बनकर पहुँचे ख्रीर उन दोनों के संयोग से ख्रिश्वनी कुमारों की उत्पत्ति हुई।

ये दोनों चिर युवा, त्रात सुन्दर तथा तेवतात्रों के वैद्य हैं। नकुल त्रीर सहदेव (पांडव) की उत्पत्ति मी इन्हीं दोनों से मानी जाती है। वैद्य होने के कारण पहले इन लोगों को यज्ञ-भाग नहीं मिलता था, पर जब इन्होंने च्यवन ऋषि को वृद्ध से युवा बना दिया. च्यवन के कहने से इंद्र ने इनको भी यज्ञ-भाग का श्रिषकारी मान लिया। ग्रिश्वनी कुमार स्वर्णरथ पर चलते हैं, जिसे घोड़े या चिड़ियाँ खींचती हैं। निरुक्त के त्रानुसार ये स्वर्ण श्रीर पृथ्वी या दिन त्रीर रात के प्रतीक हैं, या पवित्र काम करने वाले दो प्राचीन राजा हैं। गोल्ड् सटकर के त्रानुसार त्रिस्वनीकुमारों की कथा में दो इतिहास एक में मिला दिए जाए हैं। त्रांतरिच के देवतात्रों में इनका स्थान प्रथम है। इन्हें ऋश्वनी पुत्र, श्रश्वनीसुत, स्वर्वेद्य, दस्र, नासत्य, ग्राश्वनेय, नासिक्य, गदागद तथा, पुष्करस्रज् भी कहते हैं।

ग्रिश्वनीकुमार रूप छद्म की कला में पटु माने जाते हें श्रीर सर्वदा विभिन्न रूपों में विचरते कहे जाते हैं। इनकी चाल बड़ी तेज कही गई है। श्रुम्वेद के सायण भाष्यानुसार त्वष्टा की दो सन्तानें सरस्यु (कन्या) तथा (त्रिश्वरा) हुई। सरस्यु का विवाह विवस्तान से हुश्रा र्जनसे यम श्रीर यमी की उत्पत्ति हुई। सरस्यु ने श्रुपनी ही जैसी एक स्त्री उत्पन्न कर उसी को श्रुपनी संतान सींप, घोड़ी का रूप घर माग बाई। विवस्तान ने विना पहचाने काल्पनिक सरस्यु के साथ भोग किया जिससे मनु का जन्म हुश्रा। बाद में विवस्तान को जब पता चता तो वे घोड़ा बनकर सरस्यु के पास गए। उनको पहचान कामेच्छा से सरस्यु उनके पास श्राई, श्रीर उसी समय श्रुष्ट बने विवस्तान का

नीर्थं पात हुआ । सरण्यु ने वीर्यं को सूँचा और सूँघते ही दो पुत्र जन्मे जिनका नाम क्रम से नासत्य और दस्त हुआ । बाद में यही दोनों अधिवनीकुमारों के नाम से प्रसिद्ध हुए ।

अष्टावक — एक ऋषि, जिनका शरीर आठ जगह टेढ़ा होने के कारण यह नाम पड़ा था। महाभारत के अनुसार इनके पिता कहोड नामक आसण थे। वे उदालक ऋषि के प्रिय शिष्य थे। उनकी सेवा आदि से प्रसन्न होकर उदालक ने अपनी पुत्री सुजाता ( सुजाता का दूसरा नाम सुमति भी है) से इनकी शादी कर दी। थे ही अष्टावक की माता थीं।

श्रष्टाक्क के वक होने के विषय में दो मत हैं। कुछ के स्रनुसार सुजाता का गर्भ धीरे धीरे बढ़ता गया पर कहोड ने कुछ प्रबन्य न किया न्त्रीर वे दिन रात पढ़ने में ही व्यस्त रहते थे। इस पर गर्भ के भीतर से ही अध्यावक ने अपने पिता को फटकारा जिसके कारण रुष्ट होकर कहोड ने उन्हें त्राठ स्थान पर टेडा होने का शाप दिया। त्रान्य मत से एक दिन कहोड अपनी पत्नी के पास वैठ कर वेद पाठ कर रहे थे। उनके मुँह से कोई मंत्र अशुद्ध निकला ख्रीर गर्भ के भीतर से ही अध्यवक ने टोक दिया । इस पर कहोड ने रुष्ट होकर शाप दिया । ऋष्टावक जब पैदा होने को हुए तो कहोड़ के पास कुछ भी नहीं था। सुजाता ने उनसे राजा जनक के पास जाकर कुछ माँगने को कहा । कहोड वहाँ पहुँचे तो मिथिला के राजपंडित से शास्त्रार्थ होने लगा। तै यह रहा कि जो हारेगा समुद्र में डाल दिया जायगा । कहोड ही हारे त्रीर समुद्र में डाल दिए गए । इधर ऋष्टावक पैदा हुए ऋौर धीरे-धीरे बड़े हुए । उनकी प्रतिभा त्रारम्भ से ही त्रसाधारण थी। १२ वर्ष को त्रावस्या में उन्हें श्रपने पिता की दुःखद घटना का पता चला श्रीर वे जनक के दरबार में पहुँचे । वहाँ उस राजपंडित को, जिसका नाम एक मत से 'वन्दो' था इन्होंने परास्त किया और उसे समुद्र में फेंकने की इच्छा प्रकट की ! इस पर वन्दी ने समा माँगी और उसने अपने को वरुण का पुत्र घोषित करते

३६ : हिन्दी साहित्य की ग्रांतर्कथाएँ

हुए कहोड को समुद्र से निकाल कर लौटाया। कहोड ने श्रष्टावक से प्रसन्न होकर उन्हें समंगा नदी में स्नान करने का श्रादेश दिया जिससे उनकी वकता ठीक हो गई। विष्णु पुराण में श्रष्टावक के विषय में एक श्रीर कथा मिलती है। एक बार कहीं पानी में खड़े होकर ये पूजा कर रहे थे। वहाँ वरुण की श्रप्सराश्रों ने इनकी पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर इन्होंने उनसे वर माँगने को कहा। श्रप्सराश्रों ने श्रेष्ठ पित पाने का वर माँगा, इस पर ये स्वयं पानी में से निकल पित बनने को तैयार हो गए कि इनके शरीर की वकता देखकर वे हँसने लगीं। श्रष्टावक उन पर रुद्ध हुए श्रीर उन्हें शाप दिया कि तुम्हें श्रेष्ठतम पित मिलेगा तो श्रवश्य पर मिलने के बाद तुम लोगों को डाकू छीन ले जायँग। कहा जाता है कि वे श्रप्सराएँ ही कृष्णावतार में गोपियाँ वनीं जिन्हें कृष्ण पित मिले पर श्रष्टावक के शाप से डाकू या कोल-भील उन्हें छीन ले गये।

असमंजस — इच्वाकुवंशीय महाराज सगर के.ज्येष्ठ पुत्र । इनकी माता का नाम केशी या केशिनी तथा इनके पुत्र का नाम अंशुमान था । ये बड़े उपद्रवी थी । अपने ६० हजार भाइयों को पानी में डुवोया करते ये तथा प्रजा को बहुत परेशान करते थे, जिससे तंग आकर सगर ने इन्हें देश-निकाला की सजा दे दी ।

स्रास्त — जरासंघ की ज्येष्ठ कन्या जिसका विवाह कंस से हुआ था।
स्राहल्या — गौतम ऋषि की पत्नी। इनकी उत्पत्ति के विषय में तीन
मत हैं। भागवत पुराण के अनुसार मुद्गल गोत्रीय ब्राह्मण भार्म्य
मुद्गल से यमज पुत्र तथा कन्या दिवोदास ग्रह्ह्या की उत्पत्ति हुई थी।
विष्णु पुराण के अनुसार मुद्गल के पुत्र का नाम बृद्धाश्व था और
बृद्धाश्व की ये दोनों सन्ताने थीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ग्रह्ह्या
ब्रह्मा की मानस पुत्री थीं। विश्व के सारे सौंदर्य को इकट्ठा कर ब्रह्मा ने
इनको विश्व की श्रेष्ठ सुन्दरों के हप में रचा था। रचना के वाद इंद्र
श्रह्ह्या को माँगने आए पर ब्रह्मा ने नहीं दिया। श्रन्त में स्वयं ब्रह्मा ने

गौतम ऋषि को एक वर्ष के लिए सौंप दिया। गौतम जितेन्द्रिय ये श्रीर इसीलिए वे पूरे वर्ष भर तक निरपेन्न भाव से उन्हें रक्खे रहे । वर्ष के अन्त में ब्रह्मा को जब गौतम के संयम का पता चला तो वे बड़े प्रसन्त हुए और उन्होंने ग्रहल्या गीतम को दे दी। ग्रब गीतम ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। विष्णु पुराण तथा मागवत के अनुसार अहल्या से गौतम को शतानन्द नामक पुत्र पैदा हुन्ना था। इंद्र ने पहले ही इन्हें देखा था, ग्रतः इन्हें पाने को लालायित थे ग्रीर ग्रवसर देख रहे थे। एय दिन रात्रि की ख्रंतिम बड़ी में जब गौतम गंगा स्नान करने चले गए वे इनके साथ सहवास करने में सफल हुए । इस सम्बन्ध में तीन मत हैं। एक मत से इंद्र अपने ही रूप में अहल्या के पास गए और देवों के साथ सहवास के सुख की प्राप्ति के लिए ब्राइल्या ने उनके साथ सम्भोग किया। दूसरे मत से इंद्र ने गौतम का रूप धारण किया था श्रतः श्चनजान में श्रहत्या ने समर्पण किया था। तीसरे मत से चन्द्रमा ने मुगा वनकर इंद्र को सहायता पहुँचाई, इसी कारण नदी से लौटकर गीतम ने इंद्र को कापुरुप तथा सहस्र भग वाला होने का तथा स्रहत्या को पत्थर होने का शाप दिया । साथ ही ऋपने शूल से चन्द्रमा पर प्रहार किया, जिससे उन पर निशान हो गया जो स्राज भी दिखाई देता है। श्रहल्या के पत्थर होने के विषय में एक मत यह है कि वे पत्थर नहीं हुई थीं, बुटिक ग्रहरूय हो गई थीं। यो पत्थर वाला मत ग्रिधिक मान्य है।

वाद में अनुनय विनय करने पर गौतम ने यह भी कहा कि त्रेता में भगवान राम के दर्शन से, या उनके चरण के क्षू जाने से अहल्या पूर्ववत हो जायेंगी तथा सीता स्वयंवर के समय राम के दर्शन से इंद्र के सहस्र भग के स्थान पर आँखें हो जायेंगी। अन्त में ऐसा ही हुआ और रामावतार में अहल्या पत्थर या अहस्यावस्था से पुनः अहल्या बन गई। इनकी गणना देवकन्यात्रों में भी होती है, ये पाँचों देव कन्यात्रों में क्येष्ठ कही जाती हैं।

कुमारिल भट्ट के अनुसार श्रिहिल्या और इंद्र का आख्यान एक रूपक भात्र है और श्रिहिल्या रात्रि तथा इंद्र सूर्य के प्रतीक हैं, इन्हें श्रिहिल्या या गौतमी आदि भी कहते हैं।

श्राहरावण— पाताल लोक का एक राजा श्रीर रावण का एक मित्र । यह श्रत्यन्त पराक्रमी होते हुए भी करू श्रीर कपटी था। रावण के कहने पर एक रात, निद्रा की श्रवस्था में यह राम-लद्मण को चुराकर पाताल लोक ले गया। वहाँ उन्हें श्रनेक कष्ट देने के पश्चात् देवी की प्रतिमा के समुख उनकी बिल देने को उद्यत हुश्रा। किन्तु इसी समय हनुमान ने वहाँ पहुँच कर इसका बध कर डाला श्रीर राम लद्मण को छुड़ा लाये।

स्त्राकृति—भागवत के तृतीय स्तंध के स्ननुसार ब्रह्मा का शरीर पहले दो भागों में विभक्त हुस्रा था। उसका एक भाग स्वायंभुव नामक पुरुष तथा दूसरा शतरूपा नाम की स्त्री बना। दोनों का विवाह हुस्रा, जिससे प्रियन्नत श्रीर उत्तानपाद नाम के दो पुत्र तथा श्राकृति, देवहूतिः श्रीर प्रस्ति नाम की तोन कन्याएँ उत्पन्न हुई।

श्राकृति का विवाह प्रजापित रुचि से हुन्ना, जिससे यज्ञ श्रीर दिच्छा। नाम की जुड़वा सन्तान पैदा हुई। बड़े होने पर यज्ञ श्रीर दिच्छा ने श्रापस में विवाह कर लिया। इन्हीं दोनों से १२ यमों का जन्म हुन्ना।

अप्राज्यपा— एक पितृदेव। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं।
महाभारत आदि पर्व के अनुसार ये पुलस्त्य के पुत्र ये तथा वैश्यों के
आदि पितृदेव थे। यज्ञ का आज्य (धी) पीने के कारण इनका नामः
आज्यपा पड़ा। सात प्रधान पितरों में इनकी गणना होती है। मनुः
भी इन्हें वैश्यों का पितर कहते हैं। इन्हें आज्यप भी कहते हैं।

श्राहि—देत्य श्रंधकासुर का पुत्र। इसने घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप ह्या ने प्रसन्न होकर इसे वर माँगने को कहा। श्राहि ने श्रमरत्व प्राप्ति का वरदान माँगा किन्तु ऐसा वर देना ब्रह्मा के लिए भी श्रमम्भव कार्य था। इसलिए उन्होंने इसे श्रपनी इच्छानुसार रूप परिवर्तन करने वा वर दे दिया। इस प्रवार का वर पाकर इसने श्रनेकः प्रकार के श्रत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये। शिव पर विजय प्राप्त करने वे लिए यह केलाश गया, वहाँ वीरमद्र के साथ इसका युद्ध हुश्रा। मृत्यु के भय से इसने श्रपने को सर्प के रूप में परिवर्तित कर लिया किन्तु इस पर भी प्राणों को सुरक्तित न पाकर इसने पावती का रूप घारण वर लिया। श्रन्त में शिव को उसके इस प्रकार के कपटपूर्ण रूप परिवर्तन का पता लग गया श्रीर उन्होंने इसका बध कर डाला।

स्रात्मदेव — एक ब्राह्मण् । ये तुंगभद्रा के किनारे रहते थे । इनको कोई संतान न थी । इसी चिंता में एक दिन ये येठे थे कि किसी सिद्ध ने इनकी पत्नी को एक फूल खाने को दिया । स्त्री ने प्रेमवश उसे स्वयं न खाया ग्रीर ग्रपनी वहिन को दे दिया । बहिन ने उसे एक गाय को खिला दिया । ज्ञात्मदेव की पत्नी तथा गाय दोनों हो गर्भ-वती हुई । ग्रात्मदेव को धुंधकारी नाम का बड़ा उत्पाती पुत्र हुग्रा तथा गाय को गोकर्ण नामक शांत ग्रीर शानी पुत्र । गोकर्ण के कान, गाय की तरह थे ग्रतः उनका यह नाम था तथा धुंधकारी को उसके स्वभाव के कारण यह नाम मिला था । गोकर्ण को धुंधकारी बहुत सतायह करता था ।

ऋाद्म - पहला आदमी। हिन्दुओं में जो स्थान 'मनु' का है, वहीं स्थान मुसलमान तथा ईसाइयों आदि में आदम का है। शैतान के बहुवाने से इन्होंने मना किए गए पेड़ ( शान वृक्त, एक मत से गेहूँ ) का पल खालिया था, अतः स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिये गए। इनकी की 'हीवा' का जन्म इनकी पसली से हुआ था। इन दोनों से हर घड़ी एक मर्द श्रीर एक श्रीरत का जन्म होता था, जो तुरन्त बड़े हो जाते थे श्रीर उनका विवाह हो जाता था। इस प्रकार स्टिट का विकास इन्हीं दोनों से हुआ। इन लोगों के प्रसिद्ध पुत्र हाबील श्रीर काबील थे। काबील ने हाबील को कृत्ल कर डाला था। खुदा ने शीतान से श्रादम को सिजदा करने को कहा था पर उसने नहीं किया, जिस पर उसे स्वर्ग से निकाल कर नरक में कर दिया गया।

ख्यादित्य—प्राचीन वैदिक देवता । तैत्तिरीय संहिता में ब्रादित्य के जन्म के सम्बन्ध में लिखा है कि ब्रादिति ने पुत्र की कामना से देवताओं के निमित्त ब्रह्मौदन पाक तैयार किया ब्रौर देवों ने ब्रादिति को अपना जूटा दिया । उसे खाने से ब्रादिति को गर्भ रह गया ब्रौर ४ ब्रादित्यों का जन्म हुद्या । ब्रादिति ने किर पाक बनाया ब्रौर इस बार जूटा न लेकर ब्राव्यभाग लिया । इस बार एक ब्राप्कव ब्रंड मात्र पैदा हुद्या । तीसरी बार चरु चढ़ाने से ब्रादित्य विवस्वान का जन्म हुद्या । तेतिरीय ब्राह्मण के ब्रानुसार प्रथम बार धाता तथा ब्रार्थमा, दूसरी बार मित्र एवं वरुण तथा तीसरी बार ब्रंड एवं भग ब्रौर चौथी बार इंद्र तथा विवस्वान का जन्म हुद्या ।

ऋग्वेद के ब्रारंभ के मंडलों में ब्रादित्यों की संख्या केवल ६ है, जिनके नाम मित्र, अर्थमा, भग, वरुण, दल ब्रीर ग्रंश हैं। ब्रागे के मंडलों में संख्या बढ़कर ७ हो गई है। ब्रीर ब्रागे १०वें मंडल में संख्या ८ हो गई है। वैदिक कालके ब्रादित्यों में वरुण का प्रधान स्थान था। कहा जाता है कि ब्रादित के ब्राठ ब्रादित्य पैदा हुए पर एक (मार्तंड) को उन्होंने फेंक दिया, इसी कारण उनकी संख्या सात रह गई। संस्कृति साहित्य में (लौकिक) यह संख्या बढ़ते-बढ़ते १२ हो गई ब्रीर हर महीने के एक-एक ब्रादित्य कहे जाने लगे। ब्रादित देवों की माता हैं, इस ब्राधार पर ब्रादित के पुत्र ब्रादित्य का ब्रर्थ पूरा वर्ग भी लिया जाता है जिसमें विष्णु प्रधान हैं। प्रोफेसर रॉथ के

श्रादित्यकेतु, श्रादिवराह, श्रानद, श्रानक दुन्दिम, श्रायु, श्राविष ः ४१ श्रानुसार श्रादित्य का मूल श्रर्थ सूर्य श्रादि नहीं है। यह नाम उस शक्ति का प्रतीक है जो सूर्य, चन्द्र, तारा श्रादि को प्रकाश देती है। श्राज श्रादित्य का सीधा श्रीर एक मात्र श्रर्थ सूर्य लिया है।

आदित्य केंतु — धृतराष्ट्र के पुत्र श्रौर दुर्योधन के भाई । महा-भारत युद्ध में अपने भाई सुनाभ के मारे जाने पर अपने छः भाइयों के साथ टे भीम से लड़ने गए और उन्हीं के हाथ से मारे गए।

त्र्यादिवराह—ये विष्णु के एक ग्रवतार थे। हिरएयकशिपु के भाई हिरएयाच्च के ग्रत्याचारों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिये इन्होंने यह ग्रवतार धारण किया था। इन्हें वाराह भी कहते हैं।

श्चानंद—महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक। तथागत का इनके प्रति श्चगाध विश्वास तथा श्चसीम स्नेह था। यहाँ तक कि वे श्चानन्द को श्चपने ही समान समभते थे।

श्रानक दुन्द्रि—कृष्ण के पिता वासुदेव का ही एक श्रन्य नाम । इनके जन्म होने का समाचार सुनकर देवताओं को श्रद्यधिक प्रसन्तता हुई। हर्पातिरेक के कारण उन्होंने श्रानन्द से दुदुंभी श्रादि बजाकर इनकी मंगल कामना की। इसी कारण इनका यह नाम पड़ा।

त्रायु—(१) चन्द्रवनशी राजा पुरुरवा तथा उर्वशी के ज्येष्ठ लड़के। प्रसिद्ध राजा नहुष इन्हीं के पुत्र थे। इनका विवाह राजा बाहु की कन्या से हुन्ना था। जिससे नहुष के त्र्रातिरिक्त इनके त्रवृद्ध तथा रंभ त्रादि ४ पुत्र त्रीर थे। (२) कृष्ण के एक पुत्र का नाम।

श्राकिशा—(१) वैशंपायन मुनि के ६ शिष्यों में से एक । इन्हें उदालक गौतम मुनि भी कहते हैं। १२) श्रायोद धीम्य मुनि के प्रसिद्ध शिष्य जो एक वैदिक ऋषि भी हैं। इनकी गुरुभिक्त प्रसिद्ध है। एक बार इनके गुरु श्रयोगीम्य ने इन्हें एक नाली बाँवने की श्राशा दी। प्रयास करने पर भी जब ये नाली न वाँव सके तो उसी में लेट कर श्रयने

४२ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

शरीर से उसे बाँधा। गुरु यह देखकर ऋत्यंत प्रसन्न हुए। इनका एक नाम उदालक भी था।

श्रम्भा नाम के कई ऋषि मिलते हैं श्रीर प्रायः उनकी कथाश्रों में घोल-मेल हो गया है। शतपथ ब्राह्मण के श्रमुसार रवेतकेत के पिता भी श्रायणि ऋषि थे, जिनके पिता का नाम गौतम था। संभवतः उपर दिये गए प्रथम श्राम्भा वही हैं। यद्यपि कुछ मेद भी मिलता है। सत्य यह है कि श्राज इस विषय में निर्चय के साथ कुछ कहना संभव नहीं है। प्रसिद्धि की हिन्द से गुम्म का श्राम्भण ही प्रसिद्ध हैं जिनकी कथा (नं० २) श्राम्भण में दी गई है।

स्त्रार्थक—(१) एक सर्प जो कद्रूका पुत्र था। इसकी कन्या का नाम मारीपा था, जो यदुवन्शी राजा शूर से व्याही गई थी। (२) एक राजा जो पहले गड़ेरिये थे।

द्याहिंट पेरा — सतयुग के एक प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा जो महाराज शल के पुत्र थे। ये पहले तो राजा थे पर बाद में तप के बल से ब्रह्मिष हो गये, त्रौर हिमालय पर नारायण त्राश्रम के पास त्रपना त्राश्रम बना कर रहने लगे। त्राव इनका त्राश्रम 'त्राहिंट षेराश्रम' एक तीर्थ हो गया है। कहा जाता है कि त्रीतम त्रावस्था में पांडव जब गलने जा रहे थे तो इनके त्राश्रम पर भी गए थे। इन्हें त्राहिषेणा भी कहते हैं।

ऋासुरि—(१) किपल मुनि के प्रधान शिष्य तथा सांख्य मत के प्राचीनतम प्रवर्तकों में से एक । (२) भारद्वाज या याज्ञवल्क्य के एक शिष्य जो सायंहोम के पच्चपाती तथा प्रातः होम के विरोधी थे।

श्रास्तिक— वासुिक नाग की बहन मनसा के गर्भ से उत्पन्न जर-त्कार प्रश्चि के पुत्र एक अप्ति श्रीर सर्प। एक शाप से मुक्त होने के लिये वासुिक ने श्रपनी बहन जरत्कारु को दी थी। जरत्कारु ने इस शर्त पर उसे स्वीकार किया कि वे उसका भरण-पोषण नहीं करेंगे तथा यदि मनसा कोई बुरा कार्य करेंगे तो त्यार दी जायरी। विवाह के बाद मनसा गर्भवती हुई। एक दिन शाम को ऋषि सो रहे थे शमनसा ने संघ्या श्रादि करने के लिये उन्हें उठा दिया। श्रीर वे नाराज हो कर चलते बने शजाते समय उन्होंने कहा या कि गर्भ है (श्रस्ति) श्रतः पुत्र का नाम श्रास्तीक पड़ा। श्रास्तीक ने च्यवन ऋषि से समस्त शास्त्र पढ़ा। जनमेजय के नाग यज्ञ में श्रास्तीक ने वासुकि तथा उसके परिवार की रह्मा की। एक मत के श्रनुसार श्रास्तीक ने जनमेजय से कह कर इस यज्ञ को वन्द करवाया था। दे० 'जनमेजय'।

इंदुमती—विदर्भ के महाराज भोज की बहिन जिसने स्वयवर में अज को अपना वर चुना था। इंदुमती पूर्व जन्म में हिरिणी नाम की इन्द्र के दरवार की अप्तरा थी। इन्द्र ने अपनी प्रकृति के अनुसार महिं तृणिविद्र की तपस्या में विद्य पहुँचाने के लिए हिरिणी को भेजा। अधि ने कुठ होकर उसे मनुष्य योनि में जाने का शाप दिया। हिरिणी दुखी होकर उनसे प्रार्थना करने लगी तो किर उन्होंने वर दिया कि स्वर्गीय पुष्प के दर्शन से पुनः तुम अप्तरा होकर इन्द्रलोक में अपि जाओगी। इसी शाप के कारण इंदुमती नाम से इसका जन्म हुआ और अज से विवाह हुआ। एक दिन अपने पित अज के साथ यह बाटिका में विहार कर रही थी। उसी समय इसे नींर आ गई। इसी बीच नारद आकाशमार्ग से जा रहे थे। उनकी वीणा से स्वर्गीय पुष्प की माला इसके शरीर पर गिरी। स्वर्गीय पुष्प देखते ही शापमुक्त होकर इंदुमती पुनः इन्द्रलोक चली गई।

इन्द्र-प्रसिद्ध वैदिक देवता । इनके जन्म के विषय में कई मत हैं । पुरागों के अनुसार ये कश्यप और अदिति के पुत्र थे । ऋग्वेद के अनुसार ये सोम और निष्टिओं के पुत्र थे । निष्टिओं इन्हें अनेक वर्षों तक गर्भ में लिए रही और अंत में जब ये पैदा हुए तो इनकी माता पागल हो गई और इन्होंने अपने पिता को मार डाला । अथवंवेद के अनुसार इनकी माता का नाम एकाष्टका था । शतपथ ब्राह्मण के श्रनुसार श्रमुरों से देवताश्रों की रक्षा करने के लिए उनकी प्रार्थना पर प्रजापित ने इन्द्र को उत्पन्न किया। इन्द्र मुनहरे रंग के कहे जाते हैं। इनके हाथ बहुत लम्बे हैं। ये जब जो रूप चाहें धारण कर सकते हैं। समुद्र मंथन के पश्चात् निकले १४ रत्नों में रंभा श्रप्सरा, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, तथा कल्पहुम—ये चार रत्न इन्हें मिले। पुलोमा दैत्य को मार कर उसकी कन्या शची को इन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया। श्रन्य मतों से विलिस्तिंगा नामक दानवी पर भी ये श्रनुरक्त हुए थे। सोमरस इनको बहुत ग्रिय श्रा।

वत्र तथा उसके साथियों के वध के लिए ये दधीच से उनकी श्रस्पि माँग लाए तथा विश्वकर्मा से उसका वज्र वनवा कर श्रपने कार्य में सफल हुए। इन्द्र का चरित्र बड़ा भ्रष्ट कहा जाता है। ऋहिल्या के साथ इनका कृत्य तो प्रसिद्ध ही है जिसके कारण इनके शरीर में सहस्र भग हो गए थे ऋौर फिर रामावतार में स्वयंवर के समय वे नेत्रों में परिणत हो गए जिससे इन्हें सहस्राच कहते हैं। इसके अतिरिक्त तपस्या में लीन ऋषियों को पथभ्रष्ट करने के लिए ये प्राय: अपनी - अप्सराओं को भेजा करते थे। रावण के पुत्र मेघनाद ने एक वार इनको हराया था तथा इन्हें बॉधकर रावण के दरवार में ले गया था, तब से उसे 'इंद्रजीत' नाम मिला। कहा जाता है कि ऋहिल्या के साथ किए गए कुकर्म का यह फल था। इंद्र के ऋपने पुत्र-पुत्री का नाम जयंत श्रीर जयंती था। इसके श्रांतिरिक्त श्रार्जुन भी इनके श्रंश से उत्पन्न बतलाए जाते हैं। इसी कारण अर्जुन के लिए इंद्र कर्ण के यहाँ दिव्य कवच माँगने गए थे जिस के बदले में कर्ग को एक अभूत-पूर्व भाला दिया था। कृष्ण से भी इनका युद्ध हुआ था। कृष्ण ने - ब्रज में इनकी पूजा बन्द करादी, जिससे रुष्ट होकर इन्होंने वृष्टि करनी ्शुरू की। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोपों की रक्षा की श्रीर - अंत में कृष्ण विजयी हुए।

इन्द्र ने गुप्त रूप में कई बार कई प्रसिद्ध भक्तों की परी हा भी है। एक बार दिति के गर्भस्थ पुत्रों के नाश के लिए इन्होंने उनको खंड-खंड किया जिससे मध्दगरा पैदा हुए।

ये वर्षा के देवता कहे जाते हैं। वैदिक काल में इनकी पूजा होती । थी पर अब नहीं होती। इंद्र देवताओं के राजा होने के कारण 'देवराज' कहे जाते हैं।

इनके कुछ नाम कारणों के सहित इस प्रकार हैं—
वज्रपाणि—हाथ में वज्र धारण करने के कारण।
मेघवाहन —बादलों पर चलने के कारण।
शतकतु—एक हजार बिलदान के कारण।
देवपित—देवताश्रों के राजा होने के कारण।
महत्वान—महतों के पित होने के कारण।
सहस्राज्ञ —हजार श्राँखें होने के कारण।
सहस्राज्ञ —हजार श्राँखें होने के कारण।
पाकशासन—पाक नामक दैत्य पर शासन करने के कारण।
पाकशासन—पाक नामक दैत्य पर शासन करने के कारण।
इन्द्र की स्त्री—शची, पुत्र —जयंत, पुत्री —जयंती, राज्य—स्वर्ग,
राजधानी—श्रमरावती, राज्य—प्रासाद—वैजयंत, तलवार—परंज, श्रीर
श्रस्त्र—पाश, वज्र तथा श्रंकुश हैं, उपवन—नंदन, हाथी—ऐरावत,
घोड़ा—उच्चेश्रवा, वाहन—विमान, सारथी—मातलि, धनुष—इन्द्र
धनुष दे० 'शिवि' 'श्रहत्या'

इन्द्रकील — मंदराचल पर्वत का एक नाम । अर्जुन ने इसी पर तप किया था और किरातवेशी शिव से इसी पर्वत पर युद्ध कर पाशु-

पनास्त्र प्राप्त किया था ।

इंद्रह्यु म्न - (१) यह एक द्रविड़ देश का राजा था । एक बार यह पूजा कर रहा था त्रौर इसी बीच इसके गुरु त्रगस्य ऋषि त्रा गये । पूजा में भंग न होने देने के लिये इसने उठकर उनका अभिवादन नहीं किया। इस पर ऋषि ने रुष्ट होकर शाप दिया — तुम मेरे आने पर भी हाथी की तरह मस्त बैठे रहे। अतः हाथो हो जाओ। इसी शाप से यह हाथी हो गया। प्रसिद्ध 'गज-प्राह' कथा का गज यही है। दे० 'गज' तथा 'प्राह'। (२) स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार मालव देश के एक राजा। इन्होंने ही वह विष्णु मंदिर बनवाया था, जिसमें आज-कल जगन्नाथ की मूर्ति है। इसके विषय में कहा जाता है कि इंद्रयुम्न एक मंदिर बनवा कर ब्रह्मा के पास मूर्ति स्थापन के लिय पहुँचे। ब्रह्मा ने कहा कि एक बार अपने राज्य में जाकर फिर वापस आओ तब मूर्ति मिलोगी'। इंद्रयुम्न अपने राज्य में आकर फिर वापस आओ तब मूर्ति मिलोगी'। इंद्रयुम्न अपने राज्य में आहे तो उनका राज्य कहीं मिला ही नहीं। फिर दूसरे जन्म में इन्होंने वहीं मंदिर बनवाया। उसी समय किसी ने वतलाया कि समुद्र में एक काठ तैर रहा है। इंद्रयुम्न ने ब्रह्मा से सुन रक्खा कि था कृष्ण एक नीम के वृक्ष पर प्राण छोड़ेंगे औरवह वृत्व बह कर यहाँ आयेगा। ध्यान आते ही इंद्रयुम्न ने वह काठ मँगवाया और जगन्नाथ की मूर्ति बनवाई। पूरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर यही है।

इन्द्रवर्मन--मालवा के महाभारत कालीन राजा जो युद्ध में कौरवों की स्रोर थे। 'त्राश्वत्थामा' नामक हाथी इन्हीं का था जो लड़ाई में मारा गया स्रोर जिसके स्त्राधार पर द्रोणाचार्य की मृत्यु विटत हुई।

इन्द्रसेन—(१) युधिष्ठिर के सार्थि का माम (२) राजा नल का पुत्र (३) ऋषभदेव तथा जन्यती के पुत्र का नाम (४) महाभारत-कालीन एक कौरव पत्तीय राजा।

इन्द्रसेना--राजा नल की पुत्री तथा इंद्रसेन की बहन।

इस्वाकु—सूर्यवंश के प्रथम राजा। ये मनु वैयस्वत के पुत्र थे।

मनु के छींकते समय उनकी नाक से इनका जन्म हुआ था, इसी कारण

इनका नाम इस्वाकु था। इनके पिता विवस्वत् (सूर्य) के पुत्र थे अतः

इन्होंने सूर्यवंश की स्थापना को। इनके सौ पुत्र थे जिनमं विकृत्वि

सबसे बड़ा था। निमि भी इन्हीं के पुत्र थे जिन्होंने मिथिलावंग को

नीव डाली । ऋग्वेद में मैक्समूलर के ऋनुसार यह नाम केवल एक बार ऋगया है। मैक्समूलर इस नाम को किसी एक व्यक्ति का नाम न मानकर एक ममूह का नाम मानते हैं।

इड़ा—सायण के अनुसार इड़ा विश्व की शासिका देवी हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक समय एक महीध में समस्त पृथ्वी जलमन हो नई। केवल मनु उसमें बने। उन्होंने प्रजामृष्टि के अभिप्राय से एक यज्ञ का आयोजन किया उसीसे इड़ा का जन्म हुआ। पुराणों के अनुसार इड़ा का विवाह बुध के साथ हुआ जिससे उनके पुरुखा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋगवेद में इड़ा को चेतना प्रदान चरने वाली शक्ति माना गया है।

प्रसाद जी ने 'कामायनो' में इड़ा को सारस्वत प्रदेश की एक ग्रत्यन्त सुन्दर रानी के रूप में चित्रित कर मनु को उसको ग्रोर श्राकर्षित दिखाया है किन्तु वाद में मनु को श्रपनी भूल मालूम होती है श्रीर इड़ा का विवाह उनके पुत्र मानव के साथ सम्पन्न होता है। प्रसाद जी ने जहाँ श्रद्धा को हृदय की रागात्मिका वृत्ति का प्रतीक माना है वहाँ इड़ा को बुद्धि की व्यवसायात्मिका वृत्ति के रूप में चित्रित किया है।

इवलीस—शैतानों का प्रधान। यह फरिश्तों का गुरु श्रीर श्रफ़-सर था तथा .खुदा का पारिषद था। खुदा ने इससे एक बार श्रादम को सिजदा करने को कहा पर इसने यह कहकर इनकार किया कि श्रादम मिट्टी का बना है श्रतः में श्राग का बना उसे सर नहीं भुका सकता। इस पर यह स्वर्ग से निकाल दिया गया। इसी के बहकाने में श्राकर श्रादम ने गेहूँ खा लिया था, जिससे वे स्वर्ग से निकाल दिए गए। इबलीस श्रब श्रादमियों को बहकाकर बुरे रास्ते पर ले जाता है। यह नरक या दोज़ल का राजा भी कहा गया है। वह ईसाई, यदूदी श्रीर इसलाम तीनों धमों में माना गया है। ४८ : हिन्दी साहित्य की श्रंतंकीयाएँ

इब्राहीम—एक प्रसिद्ध पैगंबर। ये एक बुत बनाने वाले आज़र नाम के संगतराश के लड़के थे। इन्हें 'परमात्मा के मित्र, के नाम से पुकारा जाता है। इब्राहीम एवे श्वरवाद पर बहुत ज़ोर देते थे।

इरावत—नागराज ऐरावत की कर्या उल्लुपी थी, जिसका विवाह किसी नाग से हुआ था। गुरुड़ ने नाग को खा डाला और उल्लुपी विधवा हो गई। विधवा होने पर अर्जुन को इरावत नामक पुत्र हुआ। इसका लालन-पालन नाग लोक में ही हुआ। महाभारत के युद्ध में आर्थ-शृङ्क नामक राक्षस हारा यह मारा गया दे० 'उल्लूपी'।

इलराज—वल्हीक देश के राजा। ये कर्दम प्रजापित के पुत्र कहे जाते हैं। एक बार ससैन्य आखेट खेलने गए। खेलते-खेलते जंबूद्वीप के इलावृत्त खंड में पहुँचे जहाँ पुरुष स्त्री हो जाते हैं। इनको पता नहीं था अतः जब ससैन्य स्त्री हो गए तो, इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत दिन तक बेचारे शिव पावंती की आराधना करते रहे। अंत में पावंती के प्रसन्न होने पर इन्हें आजीवन एक मास पुरुष और एक मास स्त्री रहने का वरदान मिला।

इलिंबला— एक देवकन्या जिसका जन्म श्रलंबुषा नामक श्रप्सरा तथा नृएविदु से माना जाता है। दूसरे मत के श्रनुसार यह विश्रवा की पत्नी तथा कुबेर की जननी है। एक श्रन्य मत के श्रनुसार इन्हें पुलस्त्य की पत्नी तथा विश्रवा की जननी कहा जाता है।

इला—वैवस्तव मनु तथा श्रद्धा की पुत्री का नाम। मनु ने पुत्री रपित्त की कामना से एक यज्ञ का आयोजन किया किन्तु उनकी पत्नी श्रद्धा की यह हार्दिक अभिलाधा थी कि पुत्र की नहीं आपितु कन्या की उत्पत्ति हो। इसके लिए वे होता से प्रार्थना भी करवाती थीं। फल स्वरूप उनके 'इला' नाम की पुत्री उत्पत्न हुई। मनु को इससे बड़ी निराशा हुई और उन्होंने इसके विषय में विधिष्ठ से चर्चा की जिनकी

इसरा हील, ईसा, उम्र, उम्रचंडा, उम्रतप : ४९

प्रार्थना से त्रादि पुरुष ने इला को ही पुरुष रूप में परिवर्तित कर दिया जो 'सुशुम्न' नाम से प्रसिद्ध हुन्ना।

इसराफील — एक स्वर्ग दूत जो प्रलय (क्यामय) के समय तुरही बजाकर मरे लोगों को जगाएँगे। इन्हीं का बाजा सुनकर लोग कब से उठ कर परियाद के लिए खुदा के पास जाएँगे।

र्रसा— ईसाइयों के पैग्म्बर । इन पर बाइबिल नाजिल हुई थी । ईसा के बहुत से चमत्कार प्रसिद्ध हैं । इन्होंने कई बार मुद्दों को जिला दिया तथा बीमारों को अञ्चा कर दिया । जीवन के अंत में इन्हें कास पर लटकना पड़ा।

उम - (१) धृतराष्ट्र के एक पुष्य तथा दुर्योधन के माई। ये महा-भारत छुद्ध में भीम द्वारा सारे गये थे। (२) शिव की वायु-मूर्ति का नाम।

उप्रचंडा — कालिका पुराण के अनुसार दच्च प्रजापित ने आसाढ़ पूर्णिमा को द्वादशवर्शीय यश का आरम्म किया। यश में सभी देवता बुलाए गए, पर शिव और पार्वती को निमन्त्रण नहीं दिया गया। पार्वती पिता का घर समक्त कर बिना निमंत्रण के ही आई और यहाँ अपने पिता का अपमान देखकर उन्होंने यश-कुंड में कृद कर अपना प्राण दे दिया। तुरन्त उनका रू हाथों वाला रूप प्रकट हुआ और शिव के अनुचरों की सहायता से उस उपरूप ने यश विध्वंस किया। उसी रूप को 'उप्रचंडा' कहते हैं। शाक्त लोग आश्विन बदी ह को दुर्गा के इसी रूप की पूजा करते हैं।

उप्रतप—एक ऋषि, जिन्होंने गोषिकाओं के साथ विहार करते कृष्ण के रूप की उपासना की थी। अगले जन्म में ये गोकुल में सुनंद नामक गोप की पुणी रूप में पैदा हुए और कृष्ण का साहचर्य प्राप्तः किया। उथतारा—भगवती दुर्गा का वह रूप जो भक्तों को उग्र मय से तार देता है। शुंभ ग्रीर निशुंभ जब देवताग्रों को वहुत तंग करने लगे तो देवता लोग इन्द्र के पास गए। इन्द्र के साथ सभी देवता हिमालय पर्वत पर गए ग्रीर वहाँ मातंग मृपि की कुटी के समीप सब दुर्गा की प्रार्थना करने लगे। भगवती प्रसन्न होकर मातंग मृनि की पत्नी के रूप में प्रकट हुई। इन लोगों की प्रार्थना सुनकर उनका सुन्दर रूप बदल गया ग्रीर वे चतुर्पृजा, मुंडमालिनी ग्रीर दृष्णवर्णा हो गई। उनके शरीर पर काले बस्त्र हो गए ग्रीर चारों हाथों में कम से खड्ग, चामर, करपालिका तथा खर्पर त्या गए। मस्तक पर एक लम्बी जटा हो गई। ग्रांखि लाल हो गई। इसी रूप में देवी भगवती ने शुंभ ग्रीर निशुंभ को मारा तथा उनके शव को ग्रामी जीन से चाटने लगी। उग्रतारा भगवती का सबसे भयंकर रूप है। इन्हें सातंगी भी कहते हैं।

उम्रपश्या — ग्रथर्ववेद संहिता के त्रानुसार यह एक त्रप्सरा है जो

मनुष्य को जुग्रा खेलने के पापों से छुड़ाती है।

उत्रसेन-—(१) भागवत के ग्रनुसार मथुरा के एक प्रसिद्ध यदुवंशी राजा। इनके पिता का नाम ग्राहुक तथा माता का नाम काश्या था। इनकी पत्नी का नाम कर्णी था जिससे इन्हें ६ पुत्र ग्रीर ५ पुत्रियाँ पैदा हुईं। पुत्रों में कंस सबसे वड़ा था। इसके एक पुत्र का नाम देवक भी था। एक मत से देवक उपसेन का भाई था। कंस ने ग्राने श्वसुर जरासंघ की सहायता से इसे कारागार में डाल दिया ग्रीर स्वयं राजा बन पैठा। बाद में कुक्ण ने कंस को मार कर राज इसे लीटा दिया। (२) धृतराष्ट्र के १०० पुत्रों में से एक। (३) परीच्तित के एक पुत्र ग्रीर जनमेजय के भ्राता।

उच्चै:श्रवा—इन्द्र के घोड़े का नाम । यह समुद से निकला था । इसका वर्ण स्वेत था श्रीर मुँह सात थे । उत्थय—ग्रंगिरा कुल के एक ब्राह्मण जिसने सोम की पुत्री भद्रा से विवाह किया था। भद्रा के रूप पर वहण मोहित थे, ख्रतः वे उसे ख्रपने वर ले गए। इसनर उतथ्य वहन विग हे ख्रोर इन्होंने नारद को वहण के पाम भेजा। फिर भी वहण ने भद्रा को न लोटाया। उतथ्य ने रोष में समुद्र मुखा डाला, वहण की फील को जना दिया तथा सरस्वती नदी को ख्रपनी प्रार्थना ने रेगिस्नान बना दिया। ख्रव डर कर बहण ने भद्रा को लीटाया ख्रोर वहले में उतथ्य ने प्रमन्न होकर फिर सब को पूर्ववत कर दिया। ऋग्वेद के ख्रनुसार उतथ्य नुनि का जन्म ख्रंगिरा ख्रीर श्रद्धा से हुद्धा था। ये बहस्पति के ज्येष्ठ भ्राता थे। उतथ्य का विवाह ममता से हुद्धा था। एक बार ममता गर्भवती थी ख्रीर बहस्पति ने उतके साथ सहवास करना चाहा। भोतर ले गर्भ वांल उठा कि मैं भीतर हूँ ख्रतः ख्राप सहवास न करें। इस पर कुद्ध होकर देवगुरु बहस्पति ने उसे ख्रंबा होने का शाप दिया, जिससे फलस्वरूप समय पूरा होने पर ममता के गर्भ से दोवतमा नामक ख्रंबा पुत्र हुत्या। बाद में ख्रानेन की कुपा से उसकी ख्रांखें ठीक हो गई।

उत्तम — उत्तानपाद की दूसरी पत्नी मुक्चि से उत्पन्न उनका पुत्र। उत्तम वाल्यवस्था में ही एक दिन अहेर खेत्तने गए, जहाँ एक यद्ग ने उन्हें मार डाला। ये श्रुव के वैमातेय थे।

उत्तमी जस् — पंचाल के एक वीर राजकुमार जो महाभारत की लड़ाई में पांडवो को ख्रोर थे। जिस दिन ख्रात्त्वन जयद्रथ को मारने के लिए घोर संप्राम कर रहे थे, उत्तमी जत् उनके ख्रंगरक्तक थे। इन्होंने इतना कौशल तथा बीरता दिखलाई कि सब लोग दंग रह गए।

उत्तर—राजा विराट का पुत्र और ग्रिनिमन्यु की स्त्री उत्तरा का अन्दि । पांडवों के ग्राजात वनवास की समाप्ति के समय कोरवों ने ग्राक-मण कर विराट की गायों को चुरा लिया तथा विराट को बन्दी बना लिया। उस समय उत्तर ग्रार्जुन को ग्राया सार्यो बनाकर लड़ने गया। ग्राजुन को सहायता से इसने कोरवों को मार भगाया। महामारत युद्ध

५२: हिन्दी साहित्य की अंतर्कयाएँ

में यह पांडवों की छोर था छौर शब्य के हाथ से वीरगति को प्राप्त हम्रा ।

उत्तरा—विगट की कन्या तथा उत्तर की बहन। श्रज्ञात वनवास में श्रर्जुन बृहज्ञला के रूप में इसे नृत्य श्रादि की शिक्षा देते थे। गायो के लिए बीरदों से युढ़ में इनकी बीग्ता देख कर उत्तरा ने शर्जन से विवाह या प्रसाव विया पर अर्जुन ने शिष्या होने के कारण बेटी कहकर पुकारा ग्रीर ग्रपने पुत्र प्रभिमन्यु से इसका विवाह कर दिया। महा-भारत युद्ध में ऋभिमन्युकी मृत्युके समय उत्तरा गर्भवती थी। उसी के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ।

उत्तानपाद - इनकी कथा इरिवंश, भागवत तथा वि'सा पुरास त्रादि में मिलती है। ये मनु त्रीर शतस्पा के पुत्र थे । सुनीति त्रीर सुर्हाच इनकी दो रानियाँ भीं, जिनसे कम से श्रुव श्रीर उत्तम का जन्म हुन्ना था। उत्तानपाद का सुरुचि हीर उत्तम पर हतुलित रनेह था पर मुनीति ग्रीर श्रुव पर नहीं। एक दिन ग्रपनी गीद से उन्होंने भूव वो उतार कर उत्तम को दिटला लिया, इसी की टेस से ध्व ने जरंल में तपस्या त्रारम्भ की त्रीर ग्रंत में भगवान का साक्षातकार किया। बाद में उत्तानपाद को भी ज्ञान हुन्ना स्रौर पश्चाताप करते हए उन्होंने ध्व वो फिर से अपनाया !

टद्यन— वास के चन्द्रवंशी राजा थे। इनकी राजधानी कौशांबी थी। इनके पिताका नाम सहस्रानीक था। इनकी कथा नरसिह पुरास में भी त्राती है, जिसके ब्रमुसार ये शतानीक के पुत्र थे। मतांतर से थे शतानीक के पौत्र थे। उज्जयनी की राजकुमारी वासवदत्ता ने इन्हें स्वप्न में देखा ग्रौर इन पर मोहित हो गई। चन्द्र सेन उदयन को बन्दी बनाकर ले गया पर अपने मंत्री की सहायता से उदयन मुक्त हो गए! श्रंत में वासवदत्ता को भी छीन लाए श्रीर उससे विवाह किया। उदयन की दूसरी स्त्री का नाम रत्नावली था। कुछ लोगों के अनुसार

भगवान बुद्ध ने इनको धर्म की शिक्षा दी थी।

उर्यनवसु —जनक के पुत्र श्रीर सीना के भाई । उर्याचल —पुराखों के श्रनुसार पूर्व दिशा का एक पर्वत जिसपर खुर्य का उदय होता है।

उद्भव — (सं०) श्री कृष्ण के मित्र स्रोर परामर्श दाता। कुड़ लोगों के मत से ये तमुदेन के भाई देशनाग के पुत स्रोर इस प्रकार कृष्ण के चित्रे भाई थे। उद्भाव के तिहान् तथा त्रवाना थे। ये निर्ण्ण त्रवा के उपासक थे।

कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण गांपियाँ बहुत व्याकृत हुई तो ये कृष्ण का सन्देश लेकर उन्हें समकाने तथा निर्णूण बन्न का उपदेश देने गए। भागवत के अनुनार उद्धव के उनदेश से गोंपिकाएँ कृष्ण को भूत कर निर्णूण बन्न को मानने लगा यो, पर हिन्दों के सूर, नन्ददान तथा रत्नाकर आदि कवियों में उन्नेट यह दिखाया गया है कि उद्धव स्वयं आना सब कुछ भूत कर गोंपियों के रक्ष में रक्ष गये तथा निराकार की उनातन छोड़ साकार के प्रेमी बनकर कृष्ण के पास लोट गए। गोंपियों ने इनका खून महाक उज्ञाना था। इनका और गोंपियों का सम्बाद साहित्य में अनरागत नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उद्धव को अपने बार तथा निर्णूण भक्ति का गर्व था जिसे दूर करने के लिए कृष्ण ने इन्हें गोंपियों के पास भेगा था।

जनमन्यु — (तं०) उनमन्यु अंग और बनायनाद के पुत्र थे। ये
अपनी गुरु-मिक्त के लिए प्रसिद्ध हैं। इन के गुरु आयोद बीम्य मुनि
थे। उनके आदेग से उनमन्यु गण्एँ वराते थे और मिन्तः से पेट
मरते थे। इन्हें मोटा होते देल गुरु ने इनके मोजन के विषय में पूछा।
इनके बतलाने पर गुरु ने कहा कि मिन्ता मुक्ते दे दिया करो। तब से
उनमन्यु ने ऐता ही किया और गाय के बच्चों के मुँह में लगे दुम्य फेन
को चाट कर रहने लगे। अब भी ये मोटे हो रहे थे अनः गुरु ने
पुनः पूछा और उसे भी खाने को मना कर दिया। एक दिन भूख से

५४: हिन्दी साहित्य की ग्रांतर्कथाएँ

पौड़ित होकर उपमन्यु ने मन्दार के पत्ते का लिए जिससे श्रंघे हो गए श्रौर गो चारण करते-करते एक कुएँ में जा गिरे। बहुत कोजने पर श्रायोदधीम्य ने इन्हें पाया श्रीर श्राश्वनो कुमारों ने एक श्रौपिध खाने दी। उपमन्यु ने बिना गुरु की श्राज्ञा के उसे खाने से इन्कार कर दिया। इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें दिव्य चत्तु दिया। गुरु ने भी इन्हें श्रत्यंत विद्वान होने का श्राशीर्वाद दिया।

उपमन्यु के लिखे कई ग्रन्थ मिलते हैं।

उपसुंद — निकुंभ या निसुंद नामक राक्तस के दो पुत्र थे। बढ़े का नाम सुंद श्रीर छोटे का उपगुंद था। दोनों ने विध्यानल पर घोर तप किया जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर दिया कि तुम लोग ग्रापस में लड़ कर मर सकते हो पर तुम्हें कोई मार नहीं सकता। बाद में जब के बहुत ग्रत्याचार करने लगे तो देशों के कहने से ब्रह्मा ने तिलोत्तमा नामक एक ग्रतीब सुन्दरी ग्रप्सरा उत्पन्न की। सुंद ग्रीर उपसुंद दोनों उस पर मोहित हुए ग्रीर ग्रापस में लड़ कर मर गए। दे॰ तिलोत्तमा'।

उभयनाई—भत्तमाल के अनुसार ये दो राजदुमारियाँ थीं जो बहुत साधु प्रकृति की थीं तथा सन्तों के दर्शन के लिए लालायित रहती थीं। एक बार इन्होंने अपने लड़कों को ज़हर देकर इसलिए मार डाला कि रोना सुन कर सन्त लोग नहीं आएँगे। जब सन्त आए तो उन्होंने प्रसन्न होकर पुशों को पुनः जीवित कर दिया। उभय वाई इन लोगों का यथार्थ नाम न होकर भक्तों द्वारा दिया हुआ नाम (दो होने के कारण) है।

उमरफुरूक--इसलाम धर्म के दृसरे ख्लीफा ग्रीर मुहम्मद साहब के मित्र । ये ख्ताब के लड़के थे । इनकी लड़की हप्सा का विवाह मुहम्मद साहब से हुत्रा था।

उमिला- विदेहराज ,सीरध्वज जनक की ऋौरस कन्या तथा लद्मण की स्त्री का नाम। इनके ऋगद तथा चंद्रवेत नाम के दो पुत्रः उपन्न हुए । काव्य में उपेद्धित देखकर मैथिली शरण गुप्त जी ने 'साकेत' में उमिला के चरित्र की मामिक अभिव्यंत्रना की है। बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने 'उमिला' महाकाव्य की रचना की है।

उन्हों -- (सं०) एक अप्सरा। इसका उल्लेख अप्टेंद से ही फिलने लगता है। इसके जन्म के विषय में कई मत हैं। नारायण के उन्न से निकलने के कारण इसका नाम उन्हों पड़ा। प्रमुराण के अनुसार एक बार विष्णु धर्म का पुत्र बन तप करने लगे। इंद्र के कहने से कामदेव ने उनका तप भंग करने के लिए अपने उन्न से उर्वशी को निकाला। भागवत के अनुसार उर्दशी सभी अप्सराओं में सुन्दर है। नर और नारायण के तप से उर्द कर एक बार इंद्र ने कामदेव तथा अप्सराओं को उन्हें विचलित करने को भेजा। सभी अप्सराण, हार गई केवल उर्दशी ही उनको विचलित कर सकी थी। उर्दशी के अत्यंत सुन्दरी होने के बारे में यह भी कहा जाता है कि उस पर मित्र, बरुण, इंद्र, आदि अनेक देवता और अधि मेहित हुए। मिन और बरुण तो नग्निस्थित में उसे देख कर स्वित्त मी हो गए जिससे अगस्त और विशिष्ट अधि का जन्म हुआ।

उर्वशी को पृथ्वी पर ग्राना पड़ा था। इसके सम्बन्ध में कई कथाएँ हैं। पद्मपुराण के ग्रनुसार उर्वशी ने जब कामात्र मित्र ग्रीर वरण की इच्छा न पूरी की तो उन्होंने इसे पृथ्वी पर ग्राने का शाप दिया। हरि वंश पुराण के ग्रनुसार यह ब्रह्मा का शाप था। एक तीसरे मत के ग्रनुसार एक वार उर्वशी इन्द्र के दरवार में जा रही थी। वहाँ पुरुरवा भी थे। उन्हें देख यह मुख हो गई ग्रीर मुखावस्था में संगीत में दुछ ग्रशुद्धि हो गई। इस पर स्वयं इन्द्र ने ही विगड़ कर इसे शाप देकर पृथ्वी पर भेज दिया। पुरुरवा को भी पृथ्वी पर ग्राना पड़ा। यहाँ ग्राकर दोनों को मनुष्य योनि मिली, पर पहले उर्वशी ने पुरुरवा से

ध्६ : हिन्दी साहित्य की श्रंतर्कयाएँ

विवाह करना स्वीकार न किया । श्रंत में निम्नांकित शर्तों पर वह राज़ी हुई । उसने कहा—

मैं विवाह कर त्रापके साथ भार्या रूप में तभी तक रहूँगी जब तक न्नाप (१) मेरे साथ कभी मेरी इच्छा के विरुद्ध समागम न करें, (२) सुक्ते कभी नंगे न दिखाई दें, (३) मेरी चारपाई के दोनों त्रोर सर्वदा दों मेड़ें बँघवाए रहें, तथा (४) शाम को घत मात्र भोजन करें।

साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि इसके विरुद्ध हुग्रा तो मैं शापमुक्त होकर स्वर्ग को लीट जाऊँगी।

दोनों पित-पत्नी रूप में ६५ वत्सर तक रहे ग्रीर इन्हें ग्रायु, ग्रमा-वसु, विश्वायु, श्रुतायु, हड़ायु एवं शतायु ग्रादि सात पुत्र (एक नत से ६) हुए।

उपर गंधर्व लोग उर्वशी के विना विकल थे। उन्होंने विश्वावसु नामक गंधर्व को भेंड़ों को चुराने के लिए भेजा। जब वह चुरा कर चला तो संयोग से पुरुरवा नंगे थे ग्रौर नंगे ही वे उसे रोकने चलें। उर्वशी ने उन्हें देख लिया ग्रौर तुरन्त स्वर्ग लोक को चली गई।

एक वार अर्जुन इन्द्र के साथ इन्द्र लोक गए वहाँ उर्वशी उनपर मोहित हो गई और उसने समागम की इच्छा प्रकट की। अर्जुन ने उसे इन्द्र की प्रेमिका रूप में अपनी माँ कह कर इनकार किया। इस पर उर्वशी बहुत रूट हो गई और उसने उन्हें नपुंसक होने का शाप दिया। विराट के यहाँ अर्जुन उत्तरा की शिक्षिका बृहन्नला के रून में इसी शाप के कारण थे।

उल्पी—ऐरावत की या ऐरावत-कुल के कौरव्य नामक नाग की पुत्री। इसका विवाह एक नाग से हुग्रा था पर उसे गरुड़ ने खा डाला, श्रातः वह विधवा हो गई। इधर श्राजुन ने प्रतिज्ञा भंग की श्रीर युधिष्ठिर की श्राज्ञा से १२ वर्ष के लिए वन में गए। वहाँ उल्पूरी ने इन्हें देखा श्रीर मोहित हो गई। वह उन्हें पाताल में ले गई श्रीर विवाह की

प्रस्ताव किया। पहले तो अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया, पर किर तैयार हो गए। उल्पी ने अपनी मनां कामना पूर्ण होने पर अर्जुन को समस्त जलचरों पर विजयी होने का वर दिया। चित्रांगदा से उत्यव अर्जुन का पुत्र वस्नुवाहन उन दिनों अपने नाना मिण्यूर के महाराज के उत्तराधिकारी के रूप में था। वह अर्जुन का स्वागन करने आया। अर्जुन ने उसे बिना हिथार के अति देख कुछ विरक्त भाव दिखलाया। उल्पी बस्नुवाहन की देख रेख कर चुकी थी अराः उस पर उसका प्रभाव था। उसने उसकाया और वस्नुवाहन और अर्जुन में लड़ाई होने लगी। उल्पी की माया से अर्जुन को वस्नुवाहन ने मार डाला और अंत में दुली होकर आत्महत्या करना चाहता था, पर उल्पी ने एक मिण से अर्जुन को जिला दिया। विष्णुपुराण के अनुवार अर्जुन से उल्पी को इरावान नामक पुत्र पैदा हुआ था। उल्पी ने अन्त तक अर्जुन का साथ दिया और उनके साथ स्वर्ग भी गई।

उसमान ग्रानी—इसलाम धर्न के तीतरे ख्लीका श्रीर मुहम्मद साहव के दामाद तथा मित्र। इनकी स्त्री का नाम 'रुक्या' था।

ऊपा—यह बिल की पीत्री थी। एक बार स्वप्त में इसने किसी को देखा श्रीर उस पर मोहित हो गई। उसके बिना इसका खाना-पीना छूट गया। यह देख ऊम की सखो चित्रलेखा ने राजकुमारी तथा देवताश्रों का चित्र बना-बना कर इसे दिखाना श्रारम्न किया श्रीर श्रान्त में श्रीनिहद का चित्र दिखनाने पर इसका मुख लज्जा से लाल हो गया श्रीर इस प्रकार चित्रलेखा ने यह जान लिया कि यह श्रिनिहद से प्रेम करती है। श्रिनिहद कृष्ण का पीत्र तथा प्रयुग्न का पुत्र था। चित्रलेखा ने उसे श्रान्य माया से मंगा लिया तथा कमा के साथ छिपे स्थान पर रख दिया। कुछ दिन बाद बाणासुर को पता चना तो पहले तो उसने श्रीनिहद्ध को मारना चाहा पर जब यह सम्भव न हो सका तो उसने इसे एक साँग से बाँव कर रख छोड़ा। यह समाचार नारद

कृष्ण के पास ले गए श्रीर कृष्ण, प्रद्यम्न तथा वलराम श्रादि वड़ी भारी सेना लेकर लड़ने श्राए । वाणासुर शिव का भक्त था श्रतः उसकी श्रीर से शिव तथा स्वामिकार्तिकेय श्रादि लड़ने श्राए । घमासान युद्ध में कृष्ण ने वाण के हाथों को काट डाला । वे उसे मार भी डालते पर शिव के कहने से होड़ दिया । वाद में बाण ने श्रपनी पुत्री अपा का विवाह श्रनिरुद्ध से कर उसे विदा किया ।

ऋचीक—एक भृगुवंशीय ऋषि जो महिष जमदिश के पिता थे । इनके पिता का नाम उर्व था । विष्णु पुराण तथा महाभारत के अनुसार ऋचीक ने बृद्धावस्था में विवाह करना चाहा । उन्होंने कान्यकुन्ज राजा गाधि की पुत्री, विश्वामित्र की वहन सत्यवती को इसके लिए माँगा । गाधि ने उनकी अवस्था को देखते हुए अपनी पुत्री के लिए उन्हें पसन्द न किया और विवाह के लिए एक सहस्र श्वेत घोड़े माँगे जिनके एक कान काले हों । वक्ण ने दया कर इन्हें ऐसे घोड़े दे दिए और इन्होंने गाधि का वचन पूरा कर सत्यवती से विवाह किया । बादमीकि रामायण के अनुसार शुनःशेप इन्हीं का पुत्र था, जिसे इन्होंने विलिदान के लिए वेच दिया था ।

ऋतध्यज — शत्रुजित के पुत्र तथा राजा प्रतर्थन का एक अन्य नाम या उपाधि। एक बार ये गालव ऋषि की तप्या में विश्व डालने वाले राक्सों का कहार करने के लिए बन में गये। एक देत्य का पीछा करते हुए ये पाताल लोक में पहुँचे। वहाँ पाताल केतु देत्य द्वारा अपहृत गन्धवं कन्या मदालसा का उद्धार कर उससे विवाह कर लिया। एक बार फिर ये ऋषियों की सहायतार्थ तपोवन में गये। तालकेतु देत्य ने अपने भाई का बदला लेने के लिए एक षडयन्त्र रचा। विसी प्रकार उसने ऋतध्वज का मिण्जिटित हार ले लिया और उनके पिता शत्रुजित को यह कह सुनाया कि ऋतध्वज की मृत्यु हो गई। मदालसा ने इस अपहार शोक में प्राण त्याग दिये। ऋतध्वज को यह सुनकर बहुत दुःक हुआ। कितु नाग पुत्रों की तपस्या के फलस्वरूप मदालसा का जन्म उसी रूप में हो गया और नागराज ने ऋतध्वज का विवाह अभिनव मदालसा से कर दिया। इनके चिकांत, सुवाहु, शत्रुमदीन, और अलर्क नाम के चार पुत्र उत्पन्न हुए।

ऋतुपर्ण— अयोध्या के विख्यात सूर्यवंशी राजा। राजा नल राज्य एवं दमयंती से अलग होने पर इन्हों के यहाँ वाहुक नाम से अश्वाध्यत्त और सारथी थे। रल अश्विद्धा ना शता था और ऋतुपर्ण खूत के, इस प्रकार परस्पर ज्ञान-विनिष्मय से दोनों ही दोगों विद्याओं के पंडित हो गए। एक वार दमयन्ती ने घोले से स्वयम्बर के नाम पर राजा ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुलवाया। वहाँ जाने पर उसने नल को जो साथ में गए थे पहचाना और तब ऋतुपर्ण नल के वास्तविक रूप को जान सके। दे० दमयंती' नल'

ऋषभदेव-- भागवत के अनुसार २४ अवतारों में में से द वें अवतार जो राजा नाभि के पुत्र थे। इनकी मारा का नाम मस्देवी था। ये ज्योंहो राजा बने, इन्द्र ने इन्हें जयन्ती नाम की कन्या भेंट दी जिससे इन्हें १०० पुत्र हुए। भरत सबसे बड़े का नाम था। भरत को राज्य दे इन्होंने संसार होड़ दिया और मौन रहने लगे। बहुत दिन तक तरह-तरह के कष्ट सहते दिव्यी भारत में घूमते रहे और अंत में एक बन में दावाग्नि में जलकर मर गए। जैनी लोग इन को अपना तीर्थं कर मानते हैं। यद्यपि बुछ मतों से दोनों ऋपभ देव भिन्न-भिन्न हैं। जैनों के मतानुसार भी ये नाभि के पुत्र थे। विनीता नगरी में पैदा हुए। इनका रक्ष सोने-सा था। ८४ लाख वर्ष जीवित रह कर ये मरे। इनकी कथा आदिनाथ पुरास तथा जैन हरिवंश स्त्रादि में मिलती है।

ऋष्यश्रंग— एक हेता कालीन ऋषि। विभांडक ऋषि ने एक बार उर्वशी को देखा और उनका वीर्यपात हो गया जिसे एक मृशी ने जल के साथ पी लिया और गर्भवती हो गई। उसी से ऋष्यशङ्क सुनिः की उत्पत्ति हुई। मृगी से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सींग थी इसी कारण इनका नाम ऋष्यश्रंग पड़ा। एक बार रोमपाद ऋषि के राज्य में पानो न बरसने से स्खा पड़ा, तो उन्होंने ऋष्यश्रंग मृनि को अपने राज्य में बुत्ताया। इनके जाते ही वहाँ पानी बरसा। वहीं ऋष्यश्रंग का विवाह दसरय की पुत्री शांता से हुआ। दे० 'रोमपाद'।

एक चका — (सं.) महाभारत के समय का एक प्राचीन नगर । कुन्ती त्राग्ने पंच पांडवों के साथ जतुग्रहदाह के बाद गंगा पार करके एक भीत्रण बन में पहुँचो। वहाँ भीम ने हिडिम्बा नामक-राज्ञत को मारा । उसके बाद व्यास को त्राज्ञा से ये लोग इसी एक चका नगरी में त्राए त्रीर रहने लगे। यहीं रहते हुए भीमने बका सुर को मारा था जो इस नगर के समीप किसी जंगल में रहता था।

एकलञ्य — (सं॰) — हरिवंश पुराण के धनुसार यह श्रुत देव का पुत्र था । वासुदेव के भाई देवश्रवस इसके पितामह तथा शत्रुध्न भाई थे । हिरण्यधनु या हिरण्यवान् नामक निषाद था ज्याधा ने इसका पालन-पोपण किया था इसी कारण यह नियाद पुत्र कहा जाता था ।

एक वार द्रोणाचार्य के यहाँ यह धनुर्तिद्या सीखने गया। द्रोणाचार्य ने इसे निराद समफकर लौटा दिया। एकलव्य निराश नहीं हुआ और उसने अपने घर लौटकर काष्ठ या मिटी की एक द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई जिसके सामने वह स्वयं विना किती को सहायता के धनुर्विद्या का अप्रभास करने लगा। घीरे-धीरे वह धनुर्विद्या का बहुत वड़ा ज्ञाता हुआ। एक बार एक जन्य एक काला कंवल ओड़ कर कहीं जा रहा था। उसे देख एक कुता मूँकने लगा। एक जन्य ने सात बाण उसके मुख में इस प्रकार मारे कि कुते को तिनक भी चीटन लगो और कुते के मुँह में सातों बाण इस प्रकार कत गए कि वह मूँ खने में अत नर्थ हो गया। ज्यानुन ने इस कुते को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुते के ज्याथ-साथ एक लन्य ही कुटी पर पहुँच। अर्जुन के पूंजने पर एक लन्य ने

बतलाया कि वह द्रोणाचार्य का शिष्य है। इस पर अर्जुन को वड़ा दुःख् हुआ। यह द्रोणाचार्य के पास गये और वोले गुरुवर! आप तो कहते थे कि में आपका सबसे प्यारा शिष्य हूँ और आप ने धनुविद्या का सारा भेद मुक्ते बतला दिया है। पर यथार्थनः यह बात नहीं है। आपने एक-लब्य को मुक्तसे अधिक बतलाया है। यह कहकर अर्जुन के साथ तुरंत एकलब्य के यहाँ गये। एकलब्य ने गुह का स्वागत-सक्तार किया और अपनी शिक्ता की पूरी कहानी कह मुनाई। द्रोण ने उससे दायों अंगुठा गुरु दिल्ला में माँगा। एकलब्य ने हँसते-हँसते अंगुटा दे दिया। दाहिने अंगूटे की सहायता से ही धनुष चलाते हैं, इसी लिए द्रोणने दायाँ अंगूटा माँगकर एकलब्य को इस विद्या से बंचित करने की कोशिश की थी किंतु अपने अभ्यास, सञ्चाई और गुरु देम के कारण विना अंगूटे के भी वह फिर पूर्ववत् धनुष चलाने लगा। बाद में वह निपादों का राजा हुआ और महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से था।

एक बार बहुत से लोगों ने रात में द्वारिका पर चढ़ाई की । वह भी उनमें से एक था। द्वारिकावासियों से इनका हमार। न युद्ध हुआ श्रीर श्रंत में एकलव्य कृष्ण के हाथों मारा गया।

एक लोचना— ग्रशोक वाटिका में बंदिनी सीता की परिचर्या के लिए रावण ने ग्रनेक राच्चियों को नियुक्त कर रखा था। उन्हीं में से एक का नाम एकलोचना था। उसके इस नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके एक ही ग्राँख थी।

ऐरावत— इरा अर्थात् जल से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम ऐरावत था। यह हाथी समुद्र-मन्यन के उपरांत निकले १४ रत्नों में से एक था। यह इंद्र को दिया गया था। ऐरावत उनका प्रधान वाहन है। इसका रंग श्वेत कहा गया है तथा इसके दाँत संख्या में चार कहे गए है। यह पूर्व दिशा का दिगाज भी है। इससे अन्य पर्याय अभ्रमातंग, ऐरावरा, अभ्रभूवल्लम, श्वेतहस्ती, मल्लनाग, इन्द्रकुंजर, हस्तिमल्ल, ्देर: हिन्दी साहित्य की ग्रांतर्कथाएँ

सदादान, सुदामा, श्वेतकुंजर, गजायणी, नागमल्ल तथा इन्द्रहस्ती स्रादि हैं।

स्थों कारनाथ — शिव पुराग के स्रनृक्षार शिव के १२ लिंगों में से एक का नाम । इनका मंदिर मध्य प्रदेश में नीमाइ जिले के स्रंतर्गत नर्मदा नदी के एक द्वीप पर है। यह मान्वाता स्राम में पड़ता है, स्रतः इस मन्दिर को स्रोंकार मान्वाता कहते हैं। स्रोंकारनाथ या स्रोंकार लिंग के विषय में वड़ी मनोरंजक कथा शिव पुराग में मिलती है। विध्याचल की प्राथंना पर शिव लिंग दो भागों में विभक्त हो गया था, उन्हीं दो में से एक यह था। इस स्रोंकार लिंग या स्रोंकारनाथ को सदाशिव

भी कहते हैं।

ऋीर्य - (१) भृगवंश में उत्पन्न एक ऋषि। एक बार च्नियों श्रीर भृगुवंशियों में शत्रुता हुई। क्तियों ने भृगुवंश के गर्भस्य बच्चों को भी मार डाला ग्रीर भृगु मुनि का बड़ा ग्रपमान किया। उस समय भृगु मिन की पत्नी गर्भवती थी। उनका भी क्षत्रियों ने पीछा किया ग्रौर वे किसी कंदरा में जा छिपों । चात्रिय वहाँ भी पहुँचे । उनका आत्याचार देख गर्भस्थ वालक क्रोधित होकर अपनी माता की जंघा से पेदा हुआ। इसी कारण उसका नाम 'त्रौर्व' पड़ा। इसने कुछ तप कर क्षत्रियों के नाश के लिए अपनी को बामि को प्रज्वलित किया पर फिर लोगों के कहने से इसने ऋिम समुद में फेंक दिया जो नहीं 'बड़वामि' बनी। इसी कारण 'बड़वामि' का दूसरा नाम 'ऋवीमि' भी है। दूसरे मत से पैदा होने के बाद ये घोर तप करने लगे । उस उम्र तपस्या से विश्व के भस्म होने का ग्रंदेशा होने लगा , त्रातः पित्रलोक से पूर्व पुरुषों ने क्रोध छोड़ने का ऋनुरोध किया। पर चित्रियों के ऋत्याचार के कारण ये छोड़ने को तैयार न हुए। तब पितृ गए ने कहा कि समी लोक जल में रहते हैं ऋतः जल में छोड़ दे। इस पर श्रीर्व सहमत हो गए श्रीर -समुद्र में कोधाभि डाल दी।

(२) पुरागों में बर्गित मूगोल के ऋनुसार ब्रह्मांड के दिन्निणी भाग का नाम पौर्व है। यहीं सारे नरक हैं तथा राज्ञसों एवं ऋसुरों का निवास स्थान है।

कंदली -- ग्रीर्व मृनि को कन्या। एक वार प्रसिद्ध ग्रण्सरा तिलोत्तमा को किसी के साथ विहार करते देख दुर्वासा कामानुर हुए। ग्रीव ग्रपनी पुत्री कंदली के लिए सुन्दर वर चाहते थे। यह अवसर अञ्जा देख उन्होंने कंदली के वहाँ लाकर उन्हें समर्थित किया। कंदली ग्रनिन्ध सुन्दरी पर वहीं कलहित्र थी। दुर्वासा ने दम शर्त पर उसे पत्नी क्य में स्वीकार किया कि उसके १०० श्राराध न्मा करेंगे पर १०१ वें श्रप्राय पर शाप देंगे। ग्रीत में हुआ भी यहो। उस समय तो दोनों में विवाह हो गया ग्रीर दोनों साथ रहने लगे। पर घोरे-घोरे १०० श्रप्राय पूरे हुए ग्रीर ग्रीत में दुर्वासा ने उसे ग्राने शाप से भस्म कर दिया। कहा जाता है कि दूनरे जन्म में यहो कंदलो कदली या केलें का चन्त हुई। कंदली ने भो दुर्वासा को श्रामानित होने का शाप दिया। दुर्वासा ग्रीर ग्रंवरी का कथा इसी श्राय के फन्तस्वरूप हुई। दें श्रंवरीय

कंस — मयुरा का एक प्रसिद्ध ग्रायाचारी राजा जो उग्रसेन का पुत्र था। इसका विशह मगवराज जरासंच की दो कन्याग्रों ग्रस्ति तथा प्राप्ति ने हुन्ना था। यह कृष्ण का मामा था। ग्राने श्वतुर को सहायता से इसने ग्राने पिता उप्रसेन को राजनहीं से उतार दिया ग्रीर स्वयं राजा बन वैठा, जिससे इसके संबंधों इससे उन्न रहा करते थे। देवकी (जो कंस के चाचा को पुत्रों थी) के विश्वह के समय एक ग्राकाराणण हुई थी कि देवकी का ग्राठगाँ, पुत्र कंस का बच करेगा। इस मय से कंस ने देवकी तथा वसुदेव को कारायह में रख छोड़ा था, तथा उनके पुत्रों को मरवा डालता था। कृष्ण बड़ी उपाय से बचे। दे० 'कृष्ण'। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कितने ही ग्रसुरों को मेजा, पर सभी

६४: इिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

मारे गए श्रीर द्यंत में इसने स्वयं वृष्ण की श्रक्त् द्वारा मथुरा बुलवाया जहाँ कृष्ण ने इसे मार डाला ।

कंसवर्ती—यह महाराज उग्ररेन की कन्या तथा ग्रत्याचारी राजा कंस की होटी बहन थी। कंसवती का विवाह कृष्ण के पिता वसुदेव के होटे भाई ग्रर्थात् उनके चाचा देवश्रव्य के साथ हुग्रा था। इनके दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम सुधीर तथा इपुमत था।

कंसा— भागवत के अनुसार यह भी महाराज उत्रसेन की पुत्री तथा कंस की वहन थी जिसका पाणिश्रहण वसुदेव के भाई देवभाग ने किया था। इनके चित्रकेतु, वृहद्दल तथा उद्धव नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए।

क सुराथ — सूर्य दंशीय सम्राट इद्वाकु के पुत्र । इनका प्रचलित नाम पुरंजय था। देव श्रीर दानवों के युद्ध में देवों की श्रीर से पुरंजय की सहायता माँगी गई। इन्होंने इस शर्त पर देवों की प्रार्थना स्वीकार की कि इन्द्र उनके वाहन वनें। विष्णु के कहने पर इन्द्र देल के रूप में श्राए जिस पर दैटकर पुरंजय ने विष्वंसात्मक संश्राम किया श्रीर देवों की जीत हुई। देल के बबुद् पर दैटकर युद्ध करने के कारण ही इनका नाम क बुत्स्थ पड़ा। कही-कही क बुत्स्थ की भागीर्थ या सोमदत्त की भी पुत्र कहा गया है।

क्य — देवगुरु बृहस्पित के पुत्र । महाभारत के अनुसार एक वार देवासुर सम्राम छिड़ा । अंसुरों के गुरु शुक्राचार्य सङ्गीवनी विद्या जानते ये, अतः जब भी कोई असुर मरता था व जिला देते थे । देवताओं की श्रोर किसी को यह विद्या ज्ञात नहीं थी, अतः उनकी हार होने लगी । श्रंत में सर्वधम्मित से यह निर्णय हुआ कि कच को शुक्राचार्य के पास विद्या पढ़ने के लिए भेजा जाय और वहीं से ये इस विद्या को भी प्राप्त कर लें । निर्णयानुसार कच चले गए । किन्तु इसी बीच यह वात असुरों को शात हो गई और उन्होंने कच को मार डाला । शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ( किसी-किसी के मत से यह दुवांसा की पुत्री थी, कच पर मोहित थी त्रातः वह रोने लगी । उसके रुदन से दुखी हो शुकाचार्य ने सञ्जीवनी विद्या से कच को जिला दिया। इसी प्रकार ग्रम्सों ने दो बार कच का वघ किया ख्रौर वे जिन्दा हो गए। ख्रंत में रुष्ट होकर ब्रसुरों ने कच को मार कर उसे जला डाला तथा अवशेष राख को महिरा में मिलाकर शुकाचार्य को पिला दिया। बाद में उन्हें इस बात का पता चला श्रीर देवयानी के रुदन करने के कारण उनका जिलाना आवश्यक शात हुआ। इन्होंने उदरस्य कच को संजोवनी विद्या सिखाई और वह शकाचार्य का पेट फाड़ कर बाहर आया। वाहर आकर उसने इस विदा से शुक्राचार्य को जिलाया जो पेट फुटने के कारण मर चुके थे। इस प्रकार श्रमुरों के कारण ही उन्हें वह विद्या प्राप्त करने का अवसर मिल गया। इसके बाद जब कच अपने घर जाने लगे तो देवयानी ने विवाह का प्रस्ताव किया पर कच ने गुरु की पुत्री से विवाह करना पाप बतला कर इनकार कर दिया। इस पर रुष्ट हो देवयानी ने श्राप दिया कि तुम्हें. तुम्हारी विद्या न फलेगी । इस पर कच भी रुष्ट हुए ग्रीर उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी वासना कभी भी पूरी न होगी ऋौर न ब्राह्मण पति ही मिलेगा, चत्रिय से विवाह करना होगा। इसी श्राप के कारण देवयानी को राजा ययाति से विवाह करना पड़ा। कच ने यह भी कहा कि तुम्हारा श्राप ठीक नहीं ख्रतः मेरी विद्या मुक्ते न भूलने पर भी जिसे मैं सिखाऊँगा, उसे ग्रवश्य फलेगी। यह कह कच देवलोक चला गया श्रौर देवों को यह विद्या दे उनको विजयी बनाया ।

कच्छप—विष्णु के २४ अवतारों में से दूसरा अवतार। कूर्म पुराण के अनुसार एक बार विष्णु ने कछुवे का रूप धर पृथ्वी के भीतर जा जीवन के रहस्य समभाये थे। वही रूप कूर्म वा कच्छप अवतार कहा गया। समुद्र-मंथन के समय कच्छप भगवान ही समुद्र में स्थित हुए थे। उस समय मदराचल के भार से कच्छप भगवान इ६ : हिन्दी साहित्य की ख्रंतर्कथाएँ

के शरीर से इतना खून गिरा कि सारा समुद्र लाल हो जया। शतम्य ब्राह्मण के अनुसार प्रजापित ने कच्छप का रूप धारण कर सिंध्य करने के कारण ही उनका नाम कूम पड़ा। इस प्रकार कूम विष्णु के साथ प्रजापित के भी अवतार माने जाते हैं। कूम के अवन्य पर्याय कूम, कच्छ, कच्छप, कछुआ, कछ, पंचनख, जलगुल्म, गुद्ध, कमठ, कीड्याद, चतुर्गति, पञ्चांगगुप्त, दोलेय, जीवथ, पीवर तथा पंचगुप्त आदि। हैं।

कर्न एक प्राचीन ऋषि जिन्होंने मेनका के छोड़ देने पर राकुन्तला का पालन-पोषण किया था। इनकी गणना सप्तर्षियों में होती है। करव मुनि कश्यप गोत्रीय थे। इस नाम के ग्रीर भी बहुत से ऋषि हुए हैं।

कद्रु — पुराणानुसार दक्त प्रजापित की कृत्या तथा कश्यप मुनि की १३ स्त्रियों में से एक । कद्रु सपों की माता कही गई हैं। इनसे एक से एक भयानक १००० सप् पैदा हुए, जिनमें प्रधान रोषनाग तथा वासुिक स्त्रादि थे। इन १००० सपों या नागों से इनकी हज़ार जातियाँ बनीं। नागों का निवास पाताल माना गया है। कद्रु के नाम पर ही नागों को कमी-कभी काद्रवेयस् भी कहा गया है। किसी-किसी के अनुसार नागों की माँ प्रसिद्ध राज्यसी सुरसा थी जिससे त्रेता में हनुमान से लड़ाई हुई थी। कद्रु और सुरसा एक ही हैं या दो नहीं कहा जा सकता।

कनकध्वज — महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों में से एक का नाम । द्रौपदी
के स्वयंवर के अवसर पर जिस मत्स्य-वेध प्रतियोगिता का आयोजन
किया गया था उसमें अर्जुन आदि के साथ इसने भी भाग लिया था।
महामारत के युद्ध में यह भीम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ।

कपालिका — एक देवी जिनके शरीर में भस्म लंगा रहता है श्रौर को घंटा बजा कर सर्वदा शंकर, शंभू चिल्लाया करती हैं। किष्ण — ये कर्दम मुनि के. पुत्र ये। इनकी पत्नी देवहूित ने विष्णु के समान पुत्र प्रांति के लिए घोर तपस्या की। जिसके फजस्व रूप स्वयं विष्णु ने इनके गर्भ से जन्म लेना स्वीकार किया। इसी कारण किपल, विष्णु के अवतार रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंय सांख्य दर्शन की रचना की। इरिवंश पुराण में इन्हें वितय का पुत्र माना गया है। सांख्य दर्शन के अतिरिक्त ये सांख्य सूत्र, तस्व समास, किपल-गीता, किपल-संहिता, किपल-सोत्र आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के रचियता हैं।

कवंध — एक राक्ष जी कश्यप और दनु का पुत्र था। एक बार इन्द्र ने इसे ऐसा मारा कि इसके पैर और तिर पेट में बुउ गए। पूर्व जन्म का यह विश्वावसु गंधीत था। स्यूनिशिरा ऋि के शाप से इसे विकृत बनना पड़ा था। ब्रह्मा ने इसे दीवीयु होने का वर दिया था। यह दंडकारएय में रहता था और ऋियों को कष्ट देता था। राम जब वहाँ पहुँचे तो उनसे और इससे युद्ध हुआ। राम ने इसके हाथ काट जीते हो इसे मूमि में गाड़ दिया और यह शापमुक्त हो गया।

कवीर—एक प्रसिद्ध भक्त श्रीर हिंदी के किंव। इनका जन्म तथा मृत्यु संवत् १४४० श्रीर १५२० के लगभग है। यो इनका जन्म किंती बाह्मणी से माना जाता है पर कवीरपंथियों के श्रनुसार काग्री के लहर-तारा तालाव में एक कमल के फूल से इनका जन्म हुआ था। कुछ लोगों का यह कहना है कि किसी विभवा बाह्मणी ने एक बार रामानंद को प्रणाम किया। रामानंद ने उसके वैवज्य की श्रोर ध्यान न देकर उसे पुत्रवती होने का श्राशीबीद दिया। इसी श्राशीबीद के फलस्वरूप उसे एक बालक पैदा हुआ, जिसे उसने लहरतारा तालाव के पास लोकलाज से फेंक दिया। बाद में इसे नीरू जुलाहे ने पाला श्रीर यही कबीर हुआ। इबीर के जीवन के संबंध में भी श्रन्थ भक्तों की भाँति बड़ी विचित्र-विचित्र घटनाएँ प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ यहाँ दी जा रही हैं। एक बार बगलाथपुरी के मंदिर में आगा लगी श्रीर वहाँ का रसोइगाँदार जलने

६८ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कणाएँ

लगा। कबीर उस समय काशी में थे। यहाँ उन्होंने पानी गिराया... जिसके फलस्वरूप जगन्नाथपुरी की श्राग बुभ गई। गुरुद्रोही राजा त्रिशंकु की छाया मगहर भूमि पर पड़ी ग्रौर तभी से वह श्रपवित्र मानी जाने लगी। लोगों का विश्वास था ऋौर है कि मगहर में मरने वाला नरक में जाता है। कबीरदास की यह मान्य न था। इसीलिए सारा जीवन काशी में बिताकर मृत्यु के समय मगहर चले गये। वहाँ मरने के बाद हिंद-मुसलमानों में उनके शव के लिए भगड़ा हुआ। हिंदू फूँकना चाहते ये श्रीर मुसलमान दफ़नाना । श्रन्त में किसी साधु ने वहाँ श्राकर कहा कि क्या लड़ते हो १ कपड़ा उठाकर देखो भी तो। लोगों ने देखा तो कबीर के शरीर के स्थान पर वहाँ फूल था। हिंदू ऋौर मुसलमानों ने श्राधा-स्राधा उस फूल को वाँटकर स्रपने-स्रपने धर्मानुसार उनकी अन्त्येष्टि किया की। कवीर जलाहे का काम करते थे। एक दिन वे क्रपना बुना थान वाज़ार में वेचने गए। वहाँ किसी साधु ने जो वस्नहीन था इनसे इनका थान माँगा ग्रीर इन्होंने दे दिया। कबीर जब बाजार से लौटे तो इनके पास पैसे नहीं ये, स्रातः स्रापने घरवालों के डर से ये रास्ते में छिप रहे। कहा जाता है कि भगवान स्वयं इनके घर बैल पर लाद कर खाद्य-सामग्री पहुँचा त्र्याए त्र्रौर कुछ दिन बाद जव कवीर खोज-कर लाए गए तो यह रहस्य सपब्ट हुन्ना । दे॰ 'सम्मन'।

कयाधू - प्रसिद्ध ऋत्याचारी दैत्य हिरण्यकशिषु की स्त्री तथा तारका-सुर के सेनापति जंभासुर की कन्या।

कर्कीटक—कह के गर्भ से उत्पन्न एक सहस्र सर्पों में एक प्रधान सर्प। एक बार इसने नारद के साथ छल किया था, जिससे उन्होंने शाप दिया कि तुम बन में स्थावर होकर रहो और तुम्हारा उद्धार राजा नल के द्वारा होगा। शाप पड़ा और यह स्थावर हो गया। किल के कोप से जब राजा नल राज्यच्युत होकर भटकते-भूलते उस बन में पहुँचे तो ककोंटक ने उन्हें काटा। काटते ही उसकी मुक्ति हो गई और नल विरूप हो गए। कर्कोटक ने राजा से पूरी बात बनलाई श्रौर यह भी बतलाया कि मेरे काटने से श्रापको दो लाभ होंगे—एक तो श्रापके विरूप होने से श्रापके शत्रु श्राप को पहचान न सर्केंगे श्रौर दूसरे मेरे ज़हर से किल का प्रभाव धीरे-धीरे कम होगा। इसे 'कर्कोट' भी कहा गया है।

कर्गा - कुमारी कुंती के गर्भ।से सूर्य के ऋौरस पुत्र दे॰ 'कुन्ती'। इस प्रकार कर्ण पांडवों के भाई थे। दुर्योधन तथा कर्ण में दाँत-काटी रोटी का व्यवहार था, इसीलिए उसने कर्ग को श्रंग देश का राजा बना उन्हें श्रंगराज की उपाधि दी थी। दान देने में कर्ण अप्रणी माने जाते रहे हैं ग्रीर इनका नाम त्रादर से 'दानवीर कर्ण' के रूप में लिया जाता है। कुन्ती ने पैदा होते ही लोक-लज्जा के कारण इस नवजात शिशु को जमुना में वहा दिया या जिसे राधा नाम की एक स्त्री (दे॰ ऋधिरय) ने पाया । उसने ही इनका पालन-पोषण किया जिसके नाम पर कर्ण को 'राधेय' कहते हैं। कर्ण ने भी अर्जुन आदि की तरह द्रोणाचार्य से ही अस्त्र-विद्या सीखी थी। कर्ण तथा अर्जुन के बीच सदा प्रतिद्रनिद्धता रहती थी। ग्रर्जुन के यथार्थ पिता इंद्र ने ग्रर्जुन की तुलना में इन्हें कमज़ोर बनाने के लिए, इनकी दानशीलता का लाभ उठाते हुए, इनको सहजात कवच तथा कुंडल जो इन के शरीर से लगे ये, माँगे। कर्ण ने इन्हें प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। कहते हैं कि इन्हें शरीर से अलग करते समय खून निकलने लगा था। कर्ण का विवाह पद्मावती नामक कन्या से हुआ था। कर्ण अपनी माता कुन्ती से अर्जुन के अतिरिक्त किसी भी गांडव को न मारने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। इसका इन्होंने मरते दम तक पालन किया । महाभारत युद्ध के सोलहवें दिन कौरवों के कहने पर वर्गा ने सेनापतित्व स्वीकार किया और संयोगवश दूसरे ही दिन ग्रार्जुन के हाथ से मारे गए। घटोत्कच की मृत्यु कर्ण के हाथ से हुई थी। कृष्ण कर्ण को अर्जुन से भी बड़ा बीर मानते थे।

# ७० : हिन्दी साहित्य की ग्रंतक थाएँ

करंम—एक ऋषि जिनकी गणना स्वायंभुव मन्वंतर के प्रजापतियों में होती है। इनके जन्म के विषय में कई मत है। महाभारत के अनुसार ये ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए थे। कोई-कोई इन्हें किसी कीर्तिमान का कोई दत्त का तथा कोई पुलह का पुत्र बतलाते हैं। एक अन्य मत से थे छाया के गर्भ से सूर्य के औरस पुत्र थे।

कर्दम ने सरस्वती के किनारे १० इजार वर्ष तक तप किया। स्वायं मुव मनु की कन्या देवहूति से इनका विवाह हुआ था जिनसे सांख्यकार किपल मुनि का जन्म हुआ। इसके लिए इन्हें घोर तप करना पड़ा था। कला आदि नौ कन्याएँ भी इनके थीं।

कर्मावार्ट—इनकी कथा भक्तमाल में मिलती है। ये एक भक्त महिला थीं श्रीर जगन्नाथ पुरी में रहती थीं। कर्मा प्रतिदिन खिचड़ी बना-कर जगन्नाथ को भोग लगाती थीं। इनकी गंदगी देखकर वहाँ के पुजारों लोग एक दिन बिगड़े कि नहा धोकर खिचड़ी बनाया करो। दूसरे दिन कर्माबाई नहाने धोने लगीं। इस देर के कारण जगन्नाथ को बड़ा दु:ख हुआ। जब पुजिरियों ने फाटक खोला तो आश्चर्य से देखा कि जगन्नाथ के मुँह में खिचड़ी लगी है। जगन्नाथ ने उन लोगों से कर्माबाई को न रोकने की आवाशवाणी द्वारा आजा दी। उन्होंने बतलाया कि मैं शुद्धता से कहीं अधिक प्रेम का भूखा हूँ, और वह प्रेम कर्मावाई में सबसे अधिक है। तभी से फिर कर्मावाई उसी प्रकार भोग लगाने लगीं।

कलहा — जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह एक अत्यंत कलहिय स्त्री थी। इसके पति धर्मदत्त नाम के एक दीन ब्रह्मण् थे। कलहा इतनी कर्कशा थी कि एक बार आद का पिंड ऐसे स्थान पर फैका जहाँ लोग मल मूत्र करते थे। इस का फल यह हुआ कि वह पिशाच योनि में गई। धर्मदत्त को अपनी पकी की अवस्था पर दया आई और उन्होंने प्रसिद्ध द्वादशाच्री मंत्र औं नमी भगवते वासुदेवाय के जप द्वारा उसका उद्धार कराया। पद्मपुराण् के अनुसार ये ही धर्मदत्त और कलहा अगले जन्म में दशरथ श्रीर कौशल्या हुए जिन्हें भगवान ने प्रसन्न हो ऋपना माता-पिता बनाया ।

कला— १.विभीषण् की सबसे बड़ी कन्या जो विभीषण् की ही भाँति साधु प्रकृति की थी। श्रशोक वाटिका में यह सीता की ,सुरा-सुविधा का सर्वदा घ्यान रखती थी तथा उनकी सेवा किया करती थी। किसी-किसी के मत से इसका विवाह मरीचि ऋषि से हुआ था। वाल्मीकि रामायण् में इसका नाम आवा है।

१. स्वायंभुव मनु की तीन कन्यायों में से एक का नाम देवहूति था जो कर्दम ऋषि को व्याही गई थी। इनसे किषलमुनि नामक एक पुत्र तथा ६ कन्याएँ पेदा हुई। कला इन ६ में सबसे बड़ी थी। इसका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि से हुआ था। कुछ पुराणों के अनुसार मरीच की पत्नी का नाम संभृति था। नहीं कहा जा सकता कि संभृति कोई और पत्नी थी या कला का ही दूसरा नाम था। कला के पूर्णिमास तथा करुयप नाम के दो पुत्र थे। इसकी कथा भागवत में मिलती है।

किल — चौथे युग, किलयुग के प्रवर्तक या स्वामी । दमयंती स्वयंवर में किल भी गए थे तथा दमयंती को नल के साथ जाते देल नल पर बहुत कुद्ध हुए थे । इसका बदला लेने के लिए नल पर इन्होंने अपना प्रभाव दिखलाया और उनकी बुरी दशा की । कर्कोटक नाम के सर्प ने नल की काट कर किल का प्रभाव कम किया था । पुराणों के अनुसार किल के पिता का नाम की ध और माता का नाम हिंसा है । दे० परीचित' 'नल' ।

किल्क — किल्कपुराण ने एक ऐसी कल्पना की है जिसके अनुसार किल्युग के अंत में विष्णु का १० वॉ अवतार इसी नाम से होगा। किल्युग का संहार कर भगवान सतयुग की प्रवृत्तियों का प्रचार करेंगे। लक्ष्मी भी पद्मा के रूप में जन्म लेंगी और उनका विवाह किल्क से होगा। यह अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के सम्भल स्थान पर एक कुमारी कन्या के गर्भ से होगा। ७२ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

कलपदुम—पुराणों के अनुसार यह एक चृत्त है जो समुद्र मन्थन में निकला था श्रीर इन्द्र को दिया गया था। इसकी स्थिति देवलोक में मानी गई है। कहा जाता है कि इससे जिस चीज की प्रार्थना की जाय यह दे देता है। इसकी आयु बहुत बड़ी कही गई है। यह कल्पांत ( एक कल्प अह्या का एक दिन और रात ४,३२०,०००,००० मानवीय वर्ष) तक बना रहता है। मुसलमानों के स्वर्ग (बहिश्त) में इसी प्रकार का त्र्वा पेड़ माना गया है।

कल्पवल्ली, कल्प विद्यी, कल्पशाखी, कल्पद्रुम, कल्पवृक्ष, कल्पतर, कल्प, कल्पपद्य, सुरतरु, देवतरु, कल्पलता, कल्पह्र, कल्पलतिका, देव- लता, सुरलता, कल्पकतरु, ग्रादि इसी के नाम हैं।

कश्यप— एक ऋषि । वाल्मीिक रामायण के अनुसार ये ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीिच के पृत्र थे । इनकी माता का नाम कला था । संसार के सारे जीव इनके ही पृत्र हैं । भागवत के अनुसार इनकी अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुिन, कोषवशा, ताम्रा, सुरिम, सम्य, तिमि, विनता, कद्र, पतङ्की और यामिनी—ये १७ पितयाँ थीं अौर इन्हीं से संसार के विभिन्न जीव पैदा हुए थे । कुछ, मतों से इनकी अभा पितयाँ दत्त प्रजापित की पुत्रियाँ थीं । विष्णु का वामन अवतार भी अदिति से आदित्य के गर्भ से कश्यप के पुत्रस्प में हुआ था । अदिति से आदित्य तथा देवता भी पैदा हुए थे । दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी । कश्यप का नाम सप्तर्षियों में भी लिया जाता है । इनके जन्म, जीवन, विवाह आदि के सम्बन्ध में विभिन्न मतों की संख्या बहुत अधिक है ।

कहोड — एक ऋषि । जब ऋषि के नवाज करने की प्रथा इनकी ही चलाई कही जाती है । ये उदालक के शिष्य तथा ऋष्टावक के पिता थे । इन्हें कहोल या कहोल की सी तार्क भी कहते हैं । काकभुशुन्डि — ये ब्राह्मण ये । एक बार लोमश ऋषि के यहाँ ये ज्ञान प्राप्त करने गए । वहाँ बात ही बात में दोनों ब्रादिमयों में बाद-विवाद होने लगा । इस पर लोमस ऋषि बहुन रुष्ट हुए ब्रौर उन्होंने शाप दिया । तुलसी के शब्दों में —

> सठ स्वपन्छ तव हृद्यं विलासा । सपदि होहि पन्छी चंडाला ॥

शाप के फलस्वरूप ब्राह्मण की ब्राह्म हो गए ब्रीर उनका नाम काकभुशुंडि पड़ा। बाद में कीव शांत होने पर मुनि ने किर इन्हें बान कराया
ब्रीर ये बहुत बड़े राम-भक्त हुए। काकभु गुंडि से एक बार गरुड़ से
लड़ाई हो गई। काकभु गुंडि राम के शिशुरूप के भक्त थे। एक बार
बालक राम अपने ब्रांगन में खा रहे थे। काकभु गुंडि उनके हाय से पूए
का दुकड़ा लेकर भागे। राम की प्रेरणा से गरुण ने उनका पीछा किया।
युद्ध में भुशु पिड बुरी तरह घायल हुए ब्रीर तीनों लोक में भागे पर
कहीं उन्हें गरुड़ से बाल न मिला। ब्रन्त में वे राम के पास ब्राए ब्रीर
राम ने उनकी रहा की। कहा जाता है कि मोह उत्तक होने के कारण
भुशु पिड पूत्रा लेकर भागे थे। गरुड़ से हारने पर तथा पुनः राम की
शरण में ब्राने पर उनका मोह दूर हो गया। रामकथा को सर्वप्रयम
कहने वाले काकभुशु पिड़ ही हैं। शक्कर ने हंस का रूप धारण कर यह
कथा उनसे सुनो थी। कहा जाता है कि भुशु पिड ने एक भुशु पिड रामायण की रचना की थी। काकभु गुंडि ब्रमर हैं इनका कभी भी नाश
नहीं होता।

कात्यायती—(१) कात्यायन ऋषि की पत्नी। (२) यात्वल्क्य की दो पिलयों में से एक। पहली पत्नी मैत्रेयी बड़ी विदुती तथा ऋष्या-समशास्त्र में प्रवीस्थीं। इसके विरुद्ध कात्यायती सांवारिक शानों में कुशल थीं। ये त्रानो व्यावहारिकता के लिए प्रविद्ध हैं। (३) विद्या के एक का का भी नाम कात्यायनो है। डाउवन के ऋनुसार तरस्या के कारण यह नाम पड़ा था, पर श्रन्य मतों से, इस रूप की सर्व प्रथम कात्यायन ने पूज़ा वी श्रतः कात्यायनी नाम पड़ा। एक तीसरा मत यह भी है कि कत गोत्र में पैदा होने के कारण दुर्गा का नाम कात्यायनी पड़ा था। इनके रूप की विशिष्टता यह है कि ये सिंहवाहिनी हैं तथा १० हाथ वाली हैं।

कहा जाता है कि कात्यायन ऋषि के एक शिष्य को मोहित करने के लिए एक बार महिषासुर एक सुन्दरी का रूप धारण करके आया। कात्यायन इस बात को जान गरे और उन्होंने शाप दिया कि तुन्हारा बध किसी स्त्री के हाथ से होगा। वाद में महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर देवगण त्रिदेवों के पास गए। त्रिदेवों ने कात्यायन के शाप को सत्य करने के लिए तथा देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिये कात्यायनी नामनी देवी को जन्म दिया। कत्यायनी ने १०० वर्ष तक युद्ध करने के बाद महिषासुर को मारा। दे: 'महिषासुर'।

कामदेव— ये सेंदर्य एवं देम के प्रतीक हैं । इनके माता-पिता कमशः लद्मी तथा विष्णु थे । ये सर्वदा जवान रहते हैं छौर मिलनता इनके देहरे पर कभी नहीं छाती । इनकी सवारी तोता है । इनके मंडे पर महली का चिह्न है । इनका जन्म सबसे पहले हुआ था । कहीं कहीं इनको धर्म का पुत्र तथा न्याय का देवता भी कहा गया है । काम ने ही शिव को पार्वती से पारि ग्रहण के लिए विवश विषय जिस पर कोधित होकर शिव ने अपने तृतीय नेत्र से कामदेव को भरम कर दिया । परन्त पुनः काम की पत्नी रित के रोने से शिव ने वरदान दिया छौर इनका जन्म इप्ण तथा स्विमणी से प्रहुग्न रूप में होगा । एक छान्य मत से प्रदुग्न का पुत्र छनिस्द कामदेव का छवतार था । कामदेव का साथी वस्त, वाहन कोविल तथा धनुपवाण पूलों का है । कामदेव के पाँच वाण मोहन, उन्मादन, संतपन, शोषण छौर निस्देप्टकरण या लाल-करल, अशोक, आम, चमेली छौर नील कमल हैं।

कामकला-एक गोप बाला तथा राधा की सखी।

कामधेनु—एक गाय, जो समुद्र-मंथन के समय निकले चौदह रत्नें में थी। इससे जो कुछ भी माँगा जाय देती है। यह गाय विस्ठ के पास थी। पर बार कार्त वीर्य ने विस्ठ पर आक्रमण किया। काम-धेनु ने तूरन्त बहुत से सैनिक ला खड़े किये। इसी गाय के लिए विस्ठ और विश्वामित्र में धोर सुद्ध हुआ था। शवला, नंदिनी, कामदुहा तथा सुरिम आदि दूसरे और भी इसके नाम है।

कामध्यज — इनकी कथा भक्तमाल में मिलती है। ये एक प्रसिद्ध भक्त थे और जंगल में रहकर भजन किया करते थे। मरने पर भगवान राम की आजा से इनुमान ने अपने हाथ से इनका अंतिम संस्कार किया।

कामरूप—(सं०) ग्रासाम का एक ज़िला। यहाँ कामाद्या नाम्नी देवी का स्थान है। यह एक तीर्थ है। कालिका पुराण में इसका माहात्म विस्तार से विणित है। लोक प्रचलित कथाश्रों के ग्रनुसार यहाँ जादूगर बहुत रहते हैं तथा बाहर से जो भी पुरुप जाते हैं, वहाँ की जादू-गरिनथाँ उसे जादू के वल से कोई जानवर बनाकर रख लेती हैं।

यह स्थान तांत्रिक साधना का प्रधान केन्द्र है तथा देवी के प्रसिद्ध पूर पीटों में से एक है। रामायण के अनुसार कभी यहाँ नरका-सुर रहता था जिसने यहाँ की देवी का कामाद्या से विवाह करने की इन्छा प्रकट की थी। इसे 'कामाख्या' भी कहते हैं। दे० 'कामाद्या'।

कामा ह्या — कामरूप की देवी। नरका सुर इनसे विवाह करना चाहता था। देवी ने उसकी बात इस शर्त पर मान ली कि यदि वह रात भर में उनका मन्दिर बनवा दे तो वे शादी कर लेंगी। नरका सुर ने

<sup>े</sup>एक मत से विसिष्ठ के पास जो निदिनी गाय थी वह काम्धेनु न होकर कामधेनु की पुत्री थीं।

विश्वकर्मा को पकड़ा श्रीर कार्य जोर से श्रारम्भ किया। जब देवी ने देखा कि यह तो प्रातः तक मन्दिर बनवा लेगा तो उन्होंने बहुत पहले कुकुहों को बोलने को प्रेरित किया तािक वह निराश होकर बनवाना छोड़ दे। सचमुच यही हुश्रा। इस प्रकार देवी नरकामुर को घोखा देकर उसके चंगुल से बच सकां। बाद में जब नरकामुर को इस भेद का पता चला तो उसने सारे कुकुहों को मार डाला। कािल का पुराण में इनका विस्तृन वर्णन है।

कारून—(या कारूँ) प्रसिद्ध पेगम्बर मूसा के देश का निवासी एक कंजूस। एक मत से यह मूसा का चचेरा भाई था। यह बहुत सुन्दर तथा कीमियागर था। इसके पास असंख्य बन था। इसके ख़नाने की कुंबियाँ ४० उँटो या खन्चरों पर चलती थीं। मूसा ने इससे कहा कि १००० दीनार कमात्रो तो उसमें एक दीनार दान कर दिया करो, पर इसने नहीं माना श्रोर उनसे लड़ाई की। कोधित होकर मूमा ने इसे शाप दिया श्रीर श्रपने पूरे धन के साथ यह पृथ्वी में धंस गया। कहा जाता है कि श्रव भी यह नीचे धंसता जा रहा है। इसो के नाम पर 'कारूँ का

खजाना' मशहूर है।

कार्तवीर्य—यह राजा कृतवीर्य का पुत्र था। इसके ।सहस्र भुजायें
थीं जिसके कारण इसे सहस्रवाहु कहा जाता है। इसकी राजधानी महिकार्ता नगरी थी। यह ऋत्यन्त पराक्रमी तथा वैनवगाली राजा था।
इसने दीर्घकाल तक पृथ्वी पर एक-छुत्र राज्य किया। इसे ऋजेय होने
का वरदान भी मिला था। एक समय नर्मदा नदी में स्नान करते समय
इसने कीतुहलवश ऋपनी बाहों से नदी के प्रवाह को ऋवच्छ कर दिया।
नदी के विपरीत प्रवाह के कारण शित्र की उपासना में रत रावण की
पूजा सामग्री बह गई। उसने कुद्ध होकर सहस्रावाहु पर ऋाक्रमण कर
विया किन्तु उसे हार खानी पड़ी। कहा गया है कि उसने रावण की
ऋपने रिनवास में बन्द कर दिया था। इसे तंत्र शास्त्र का ऋाचार्य भी

माना जाता है। एक बार कामधेनु को प्राप्त करने के लिए इसने ऋषि जमदिश का वध कर डाला, जिससे कुद्ध होकर उनके पुत्र परशुराम ने उसी च्या उसकी भुजात्रों को काट कर इसे मार डाला। इसका वास्त-विक नाम त्र्युन था इसलिए यह सहस्रार्जुन नाम से भी प्रसिद्ध है।

कात्तिकेय— महादेव के पुत्र। इनका पालन चन्द्रमा की स्त्रीकृत्तिका के दूध से हुत्रा था, इसीलिए इनका नाम कात्तिकेय पड़ा। एक
मत से कृत्तिका नक्षत्र में पैदा होने के कारण यह नाम पड़ा था।
इनका जन्म तारकासुर के बध के लिए हुत्रा था। इस युद्ध में ये देवसेना
के नायक थे। ब्रह्मा की पुत्री देवसेना से इनका विवाह हुन्ना था। ये
स्कन्द भी कहे जाते हैं। इनका वाहन मयूर है जो परवाणी कहा जाता
है। उस पर ये तीर धनुप लेकर यैटते हैं। कार्त्तिकेय की उत्पत्ति बिना
स्त्री के हुई थी। शिव के वीर्य को अग्निन ने धारण किया और फिर गङ्गा
ने। एक अन्य मत से पृथ्वी और कृत्तियों ने भी। इन्हीं कारणों से
अग्निम्, गंगाज न्नादि भी इनके नाम हैं। दे० 'तारकासुर'।

कालनेमि— १. एक प्रसिद्ध राच्स जिसने देवासुर संप्राम में कुवेर स्त्रादि लोकपालों को जीत स्वर्ग पर स्त्रिधकार कर लिया था स्त्रीर स्त्रपने शरीर को चार भागों में बाँट कर शासन करता था। यह विष्णु के हाथ से मारा गया।

२. एक राज्ञस जो रावण का मामा था। रावण ने अपना आधा राज्य दन की लालच दे इसे हनुमान को मारने भेजा। हनुमान जब संजीवनी लाने जा रहे थे तो गंधमादन पर्वत पर तपस्वी के रूप में यह मिला। हनुमान को पास के सरीवर में रहने वाली एक शापअस्त अपसरा से इसकी यथार्थता का पता चला तो उन्होंने इसे उठाकर ऐसा फेंका कि वह लड्ढा में रावण के सामने जा गिरा। दे० 'कालिय'

काल भेरव—(सं०) काशी स्थित शिव के श्रंश जात तथा श्रमुचर एक भैरव। शिव की प्रेरणा से शिव के तत्त्व को न समभने वाले तथा ছ-दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

शिव के महत्व को न स्वीकार करने वाले ब्रह्मा का पंचम सर काटने के लिए ये पेदा हुए थे। ब्रह्मा भी उसी समय कन्यागमन का पाप कर काशी पहुँचे। शिव की ब्राज्ञा पा काल भैरव ने ब्रह्मा का पंचम मस्तक काट दिया ब्रीर वे चतुरानन रह गए।

कहा जाता है कि कारों में रहने वाले दुष्कर्मी को दंड देना ही इनका प्रधान कार्य है। भारत में कई स्थानों पर इनकी मूर्तियाँ हैं, जिनकी लोग पूजा, करते हैं।

कालयवन-शब्द का शाब्दिक ऋर्य 'काले रङ्ग कर यवन (ग्रीक) है। लङ्कपन में उसका पालन पोत्रसायक ग्रोक ने किया था तथा यह काले रङ्ग का या त्रातः इस नाम से पुकारा, गया । हरिवंश पुराण महा-भारत तथा विष्णु पुराण त्रादि में इसकी कथा मिलती हैं। एक मत से यह गर्ग के पुत्र गाग्यं का पुत्र था। इसकी माता गोपाली नाम की ऋष्सरा थी। एक बार यादवों ने गार्ग्य को नपुंसक कह कर अप्रमानित किया, उसी से रुष्ट होकर शिव की १२ वत्सर तक केवल लौह चूर्ण खाकर तपस्या कर उस ग्रप्सरा से गार्य ने कालयवन नामक पुत्र पेदा किया। त्र्यन्य मत से यह गार्यं का पुत्र था पर इसकी माँ कोई यत्रन स्त्री या यवन राजा की स्त्री थी। गार्ग्य का यादवों से विरोव था अतः बदले के लिए उसका पुत्र कालयवन ने यादवीं पर आक्रमण कर दिया। समी यादव भगे । कृष्ण यह जानकर कि इसे मारना कठिन है, उसे दूसरे ढंग से मरवाने की नियत से एक गुका में भगे और स्वयं कालयवन ने उनका पीछा किया । भीतर जाकर कृष्ण कहीं छिप गए श्रीर सामने, सोते मुचकुंद को कालयवन ने कृष्ण जान कर लात मारा जिससे मुचकुंद की मुचक्दी निद्रा टूट गई ग्रीर उसने ज्योंही कालयवन को देखा, कालयवन भस्म हो गया। एक मत से इसने जरासंघ के साथ यादवों पर हमला किया था। डाउसन के ब्रमुसार यह एक यवन राजा था जिसने हिमालय की जंगली जातियों के साथ मथुरा पर चढ़ाई की यी।

इससे तो ऐसा लगता है कि कालयवन उसका नाम नहीं था, श्रिपतु वह काला था श्रीर यवन था श्रातः यहाँ के पंडितों ने उसे कालयवन नाम से पुकारा । क्या उस श्राख्यान से यह श्रिथं निकाला जाय कि कृष्ण के समय रें ही श्रीकों का यहाँ श्राना जाना श्रारम्भ हो गया था ।

काला—(१) दत्त् प्रजापित और असिकी की पुत्री जिसका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था।

(२) देवी भागवत के अनुसार पार्वती की एक शक्ति या रूप जो निशुम्भ, शुम्भ आदि देत्वों को भारने के लिये देवताओं की प्रार्थना पर अवतरित हुई थीं। नाम के प्रयोग से लगता है कि यह नाम देवी या चड़ी का ही एक पर्याप है।

कालिंदी—(१) भागवतानुसार एक स्त्री जो पूर्व जन्म में सूर्य की कन्या थी श्रीर जिसने भगवान को पतिरूप में पाने के लिए तपश्चर्या की थी। कृष्णावतार में कृष्ण ने इसे अपनाया। कृष्ण को इससे वीर, खृष, सावाहु, भद्र, शांति, दर्श श्रादि दस पुत्र थे।

#### (२) यमुना का पर्याय । दे० यमुना <sup>।</sup>

कालिय—(सं०) एक मत के अनुसार गरुड़ के भय से यह जल में छिपा था अतः इसका 'कालिय' नाम पड़ा। यह कद्रू का पुत्र एक प्रसिद्ध सर्प था। पहले यह रमण्क द्वीप में रहता था। एक बार गरुड़ की कोई चीज खा लेने से गरुड़ से उससे युद्ध हुआ और हार कर यह मथुरा के पास यमुना में छिप गया। सौभिर के आप से गरुड़ वहाँ नहीं जा सकता था अतः कालिय अपनी छियों और सेक्कों के साथ वहाँ रहने लगा। इसके मुहँ में विष का आविक्य था जिसके कारण इसके आस-पास का जमुना-जल विषेला हो गया और खालों की गायें आदि पी पी कर मरने लगीं। इस दुख को दूर करने के लिए एक दिन कृष्ण वहाँ जल में कदम्ब के पेड़ पर चड़कर क्र पड़े। एक अप मत से कंग को आगा से वे वहाँ पैदा किए जाने वाले किसो विशिष्ठ पून को तो इने के लिए

कृदे थे। थोड़ी देर तक कालिय नाग में श्रीर उनमें युद्ध होता रहा था श्रन्त में उसे नाथ कर तथा उस पर सवार होकर कृष्ण वाहर निकले। कालिय के प्रार्थना करने पर कृष्ण ने उसका प्राण नहीं लिया पर श्रपने दल बल के साथ उसे समुद्र में चले जाने की श्राशा दे दी। जाते समय उसके शीश पर श्रपना चरण चिन्ह छोड़ दिया जिससे कालिय गरुड़ से भी निश्चित हो गया। एक मत के श्रनुसार कालने मि राच्स का यह श्रवतार था। कालिय के पाँच फन थे।

काली—(१) एक देवी जिनके चार हाथ हैं। व्याघ चर्म ही इनका परिधान हैं तथा गले में सदैव नरमुंडों की माला पहनती हैं। इनका रङ्ग गहरा सांवला होने के कारण ही सम्भवतः इन्हें 'काली' नाम से श्राभिहित किया जाता है।

(२) भीम की दूसरी स्त्री का नाम जिसके गर्भ से सर्वगत नामक पुत्र

उत्पन्न हुन्ना ।

कालीदह—ब्रज भूमि में यमुना नदी की घार में एक दह। गरुड़ के भय से त्राण पाने के लिये कालिय नाग यहीं रहता था, क्योंकि सीभिर मुनि के शाप के कारण वह इस दह में नहीं श्रा सकता था।

काशीराज—(१) काशी के एक प्राचीन राजा जिनकी पुत्रियाँ

श्रंबा, श्रंबिका श्रौर श्रंबालिका थी।

(२) काशी के सभी राजा काशीराज कहे जाते हैं।

(३) महाभारत काल का एक राजा जो युद्ध में पांडवों की श्रोर था।

(४) दे 'दिवोदास' । उनको भी काशीराज कहा जाता है ।

काश्यप—१. महाभारत कालीन एक प्रसिद्ध विष-चिकित्सा-विशा-रद। जब परीचित को सर्प काटने वाला था तो ये उन्हें बचाने के लिए राजधानी की ख्रोर चले। रास्ते में इनकी परीचा के लिए तच्क ने इनसे भेंट की। उसने एक हरे पेड़ को काट कर सुखा दिया पर इन्होंने द्वरन्त उसे पहले से भी हरा कर दिया। इस पर तच्क चिंतित हुआ। उसका परीचित को काटना वेकार हो जाता क्योंकि काश्यप उन्हें ठीक कर देता । काश्यप लोभी थे, ग्रतः तक्तक ने ग्रौर कोई युक्ति चलते न देख उन्हें बहुत धन दिया जिसके कारण वे लौट गये।

२. राम की सभा में काश्यप नाम का एक सभासद था । कुछ मतों से वह विदूषक था।

कार्या-भीम की एक स्त्री का नाम।

किंकर — (१) राज्ञ्सों की एक जाति जिनको प्रमदा वन का संहार करते समय हनुमान ने मारा था।

(२ एक राज्ञ स । विशिष्ट या विशिष्ट केज्येष्ठ पुत्र सक्तृ की प्रेरणा से यह राजा कल्मापणाद के शरीर में प्रवेश कर गया था जिसके कारण वे मनुष्यों का मांस खाने लगे थे।

किंद्रभ— एक ऋषि । इनकी कथा महाभारत में मिलती है। ये प्राय: मृग का रूप धारण कर मृगियों के साथ सहवास किया करते थे। एक बार ये ऐसा कर रहे थे तब तक पांडु ने इन्हें मार दिया जिससे इन्होंने पांडु को शाप किया कि यदि तुम ऋपनी पतियों के साथ सह-बारत करोगे तो मर जाऋगेगे। दे० 'पांडु'।

किन्नर—एक देव जाति । ये कैलाश पर स्थित कुवेरपुरी में रहते हैं। इनका सारा शरीर तो मनुष्यों सा होता है पर मुँह घोड़े सा । संगीत-शास्त्र में ये प्रवीण कहे जाते हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के ऋंगूठे से मानी जाती है। ये लोग यत्नों के माई भी कहे जाते हैं।

करात—(१) एक प्राचीन जाति जिसके सम्बन्ध में तरह तरह के अप्रनुमान लगाए जाते हैं। कुछ लोग इन्हें पर्वतीय, कुछ चीन के तथा कुछ समुद्र के किनारे के बतलाते हैं। खुछ भी हो, यह प्रायः निश्चित है कि यह एक जङ्गली जाति थी।

२. शिव का भी यह एक नाम है। यही रूप धारण कर शिव ने अर्जुन से युद्ध किया था तथा प्रसन्न हो उन्हें पाशुपत अरह दिया था।

🖙२ : हिन्दी साहित्य की श्रंतर्कथाएँ

असिद्ध संस्कृत ग्रंथ 'किरातार्जुनीय' में इसका वर्णन है। इसी रूप में शंकर ने मूक नामक किसी राज्ञस का बध भी किया था।

कीचक-मत्स्यराज विराट का साला तथा प्रधान सेनानायक। इसकी वीरता का ग्रातंक सब के ऊपर था। जिस समय पाएडव ग्रज्ञात-वास में विराट के यहाँ नौकर-रूप में रहते थे, द्रौपदी भी वहाँ दासी थी। कीचक द्रौपदी पर मोहित हो गया श्रौर उसने श्रपने विचार इससे प्रकट किए। द्रौपदी ने भीमसेन से कहकर कीचक को रात में मरवा डाला।

कीर्ति — वृषमानु की स्त्री श्रीर राधा की माता । इन्हीं के श्राधार ंबर सूर त्र्यादि ने राधा को 'कीरति कुमारी' कहा है।

कुन्तिभोज-महाभारत के बीर योद्धा तथा पाएडों के सहायक। इनके कोई सन्तान न थी, इसीलिए इन्होंने श्र्रसेन की पुत्री पृथा को गोद लिया। इनके नाम पर पृथा का बाद में नाम कुन्ती पड़ा । दे०

"कन्ती" ।

कंता---श्र्यसेन की कन्या श्रीर वसुदेव की वहन । इसके चचा क्वन्तिमोज के कोई संतान न थी स्रतः उन्होंने इसे गोद लिया | इसका त्र्यारंभिक नाम पृथा था। कुन्तिभोज के नाम पर यह कुन्ती नाम से प्रसिद्ध हुई। एक बार कुन्ती ने दुवांसा ऋषि की सेवा की। ऋषि ने प्रसन्न हो एक ऐसा मंत्र बतलाया कि जिससे पाँच देवता श्रों में किसी भी देवता को बुलाया जा सकता था। एक दिन देखने के लिए कुन्ती ने सूर्य को बुलाया। वे सचमुच श्रा गए श्रीर कुमारी कुन्ती को उनसे गर्भ रह गया। कर्ण का जन्म इसी गर्भ से हुआ जिसे कुन्ती ने नदी में छोड़ दिया (दे० 'कर्ण') कुन्ती का विवाह पांडु से हुआ पर उन्हें शाप था कि वे अपनी पत्नियों से मोग न कर सकेंगे । इसी कारण घर्मराज, वायु श्रीर इंद्र के साथ संयोग कर कुन्ती ने युधिष्टिर, भीम श्रीर श्रर्जुन ये तीन पुत्र पैदा किए। महाभारत युद्ध के बाद गांचारी श्रीर घृतराष्ट्र के साथ यह जंगल में चली गई जहाँ तीनों आग में जल गए।

कुंभकण —यह विश्रवा का पुत्र तथा रावण का सहोदर भाई था। इसका जन्म सुमालो की कन्या के कसी के गर्भ से हुआ। इसके ब्रह्मा की वार तपस्या की किंतु वर प्राप्ति के समय देवताओं की प्रार्थना पर सरस्वती इसकी जिहा पर वैठ गई जिससे इसने गलती से ६ महोने सोने तथा एक दिन जागने का वर माँग लिया। वस्तुतः यह एक दिन सोने श्रीर छः महीने जागने का वर माँगना चाहता था। राम-रावण युद्ध के सयम रावण के श्रानेक प्रयत्न करने के उपरान्त किसी प्रकार इसकी निद्रा ट्रटी। उठने पर जब रावण ने इसे सब परिस्थिति के श्रावण कराया तो इसने सीता को चुराना श्रानुचित कहकर उसे राम को लीटा देने का परामर्श दिया किन्तु रावण ने उसकी सम्मति पर कोई ध्यान न देकर उसे युद्ध करने को प्रीरित किया। २००० घड़े शराब पीने के परचात् इसने युद्धस्थल की श्रीर प्रस्थान किया। राम की सेना इसके पराकम श्रीर युद्ध-कौशल के सम्मुख टिक न सकी। इसने सुग्रीव को पत्थर से मारकर बंदी बना लिया था। श्रंत में राम से लड़ता हुआ यह बोरगित को प्राप्त हुआ।

कुंभीनसी—(र) बिल की पुत्री तथा बाखामुर की भगिनी का नाम।

- (२) रावण की माता कैकसी की वहन ऋर्यात् रावण की मौसी का नाम।
- (३) चित्ररथ नामक गंधर्व को स्त्री । एक बार बनवास की अविष में पांडव वन में गंगा के किनारे पहुँचे । वही गंगा में चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ जलकोड़ा में मग्न था । अपने मनोरंजन में व्याघात डालने वाले पांडवों को इसने युद्ध के लिए ललकारा । अर्जुन ने इसे बन्दी बना लिया । किन्तु कुन्भोनसी ने युथिष्ठिर से अनुनम-विनय कर इसे छुड़ा लिया ।

कुंभीपाक-एक नरक का नाम । भागवत के अनुसार जो मनुष्य

८४ : हिन्दी साहित्य की श्रंतकथाएँ

निरीह पशु पिच्चियों का ऋकारण वध करता है उसे मृत्यु के उपरांत इस नरक में कष्ट मोगना पड़ता है।

कुचैल--सुदामा का दृसरा नाम । दे० 'सुदामा' ।

कुबर—यहाँ के अध्यक्ष तथा शिव के मित्र ! ये रावण के वैमातेय, तथा विश्रवा और इलविला के पुत्र थे । रावण के पहले लंका में यही राज्य करते थे । बाद में इनकी राजधानी कुवेरपुरी या अलकापुरी में हो गई । कुवेर बहुत कुरूप थे । इनके तीन पैर, एक आँख और केवला आठ दाँत थे । ये इंद्र की नवनिधियों के मंडारी हैं । विश्वकर्मा से इन्होंने लंका बनवाई थी । एक मत से कुवेर शिव के मंडारी हैं ।

कुड़्जा—एक कुबड़ी जो कंस के यहाँ अनुलेपन कार्य करने वाली दासी थी। कंस के धनुषयक्ष में जाते समय कुष्ण ने मार्ग में इससे सुगन्घ अनुलेपन माँगा, जिसे यह कंस के यहाँ ले जा रही थी। कुष्णा ने वह प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। कृष्णा ने प्रसन्न होकर इसका कुबड़ापन दूर कर इसे एक सुन्दरी बना दी। कहा जाता है कि बाद में इससे कृष्णा से प्रेम हो गया। अमर गीतों में गोपियों ने कृष्णा के साथ कुब्जा को मी खरी-छोटी सुनायी है।

कुमुद्—(१) विष्णु के पार्षदी में से एक का नाम।

(२) कश्यप ऋषि के पुत्र।

(३) नाभादास के अनुसार राम की बानरी सेना के एक सेना-

पति । दुमुद्धती — यह दुश की दूसरी पत्नी तथा दुमुद नामक नाग की मगिनी थी। एक समय दुश सरयू में रनान कर रहे थे। संयोग से उनके हाथ के कड़े नदी में गिर पड़े।

नाग कत्या कुमुद्दती उन्हें नागलोक ले गई। कुद्ध होकर दुश ने सरयू को शुष्क करने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया। किंतु कुमुद नाग ने उन कड़ों को लौटाकर श्रपनी बहन का विवाह भी कुश के साथ कर दिया जिससे उनके 'श्रविधि' नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।

छुर चन्द्रवंशी राजा संवरण के पुत्र। इनके शुभांगी तथा वाहिनी नाम की दो पित्रयाँ थीं। वाहिनों के किनिष्ट पुत्र जनमेत्रय की वंश परंपरा में धृतराष्ट्र श्रीर पांडु उतान्न हुए। कुछ के सभी वंशजों को कौरव कहा जा सकता था किन्तु यह नाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए ही हुए हो गया था।

कुरु के यान्य पुत्रों में विदूर्य चैत्रस्य तथा मुनि स्नादि का नाम भी प्रसिद्ध है।

कुरा-राम के दो पुत्रों में से एक । लग के बहे भाई। लंकाविजय के पश्चात अग्निपरीचा लेकर राम ने सीता को पानीका में स्वीकार कर लिया । किंतु कुछ समय के पश्चात् लोकापवाद के कारण उन्हें गर्भवती सीता को फिर वन में भेजना पड़ा। बाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लव श्रीर कुश का जन्म हुन्रा। ऋषि ने इन्हें विद्याध्यन के साथ-साथ श्रहन-शास्त्रों को भी पूर्ण शिला दी । राम के ग्रश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इन्होंने पकड़ लिया था इस कारण इनको लच्मण शत्रुघ्न तथा भरत के साथ युद्ध करना पड़ा किन्तु कोई मो इनके सामने न टिक सका । श्रंत में राम युद्ध च्रेत्र में ग्राये। लब-कुरा को देलकर ग्रनायास ही उनके हृदय में शात्सल्य भाव उमङ् श्राया तथा उन्होंने इस बीर युगल का परिचय पूछा । उन्होंने त्रापनी जननी सीता का नाम बतला दिया । त्रांत में सीता ने इन्हें वतलाया कि राम ही तुम्हारे निता है। इस प्रकार सब का मिलन हो गया। कुरा का जन्म कुरा। से हुआ था इसलिए ये कुरा कहलाए। राम की मृत्यु के पश्चात् ये दोतों पुत्र दिल्लो तथा उत्तरी कौशल के राजा हए। कुश ने अपने नाम पर विध्यप्रदेश में कुशावती या कुरा स्थली नामक नगरी भी वताई।

कुराध्य ज — ये हस्वरोमा जनक के किन्छ पुत्र तथा सीरव्वज जनक के छोट भाई थे। इनके मांडवी तथा श्रुतकीर्ति नामक दो कन्याएँ भी जिनका विवाह क्रमशः भरत तथा शत्रुदन के साथ हुआ था।

कुशिक - टे विश्वामित्र के पितामह तथा गाचिराज के पिता थे।

### ८६ : हिन्दी साहित्य की स्रंतर्कथाएँ

इनकी कन्या का विवाह ऋचीक मुनि के साथ हुआ जिससे महिपं जम-दिग्न का जन्म हुआ। जिनके पुत्र परशुराम थे। कुशिक का नाम वैदिक ग्रंथों में भी आता है।

कृतवर्मन — ये महाराजा हृदीक के पुत्र थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। कौरव पक्ष के त्र्रावरोष तीन वीरों में से कृतवर्मन भी एक थे। युधिष्टिर के त्र्रश्वमेघ यह करने पर यहाश्व की रक्षा के लिए ये त्र्रार्जुन के साथ गये थे। यादव वीर सात्यकी के हाथों इनकी मृत्यु हुई।

कृतवीर — धनक राजा के पुत्र तथा सहस्रवाहु के पिता। कृतवीर्य ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया था, जिसके पुराय से इन्हें सहस्रार्जुन

जैसे बीर एवं प्रतापी पुत्र की प्राप्ति हुई।

कृति—(१) राजा नहुष के कनिष्ट पुत्र का नाम।

(२) बहुलाश्य जनक के पुत्र जो राजा निमि के वंशज थे।

(३) भागवत में कृति, च्यवन ऋषि के पुत्र रूप में प्रसिद्ध हैं जिनके पुत्र का नाम उपरिचर था।

कृत्या— तंत्रशास्त्र की एक राज्ञ्सी, जिसे अपने शत्रु आदि की विनष्ट करने के लिए भेजा जाता है। ऋषि लोग प्रायः कोध में अपने बाल आदि से कृत्या उत्पन्न करते रहे हैं।

कृपाचार्य — गौतम ऋषि के वीर्य से उत्पन्न, जो सरकंडे पर पड़ गया था। ग्रन्यत्र ये गौतम के पौत्र कहे गए हैं और इनका जन्म तपस्वी शारद्वत से होना लिखा है। शारद्वत अपने शिशु तथा कन्या को जंगल में छोड़ आए। राजा शान्तन ने शिकार खेलते समय इन्हें देखा और उठाकर घर ले आए। उनकी कृपा से पालन होने के कारण पुत्र का नाम कृप तथा पुत्री का कृपी रखा गया। कृपाचार्य ही कृप था। यह घनुविद्या का दुशल जानकार था और महाभारत के युद्ध में इसने कौरवीं का पन्न लिया था। कुरी—यह कुपाचार्य की बहन थी। दे० 'कुपाचार्य'। द्रोणााचार्य का विवाह इसी से हुआ था। अश्वत्थामा कृपी के गर्म से द्रोणाचार्य का औरस पुत्र था।

कृष्ण-ययाति के पुत्र यदु के वंश में उत्पन्न वसुदेव के पुत्र । इनकी माता का नाम देवकी था जो कंस के पिता उग्रसेन के भाई देवकी की पुत्री थी। इस प्रकार कृष्ण कंस के भांजे थे। कृष्ण के जन्म के समय कंस क्रापने पिता उग्रसेन को कैदकर स्वयं राज्य कर रहा था। देवकी के विवाह के समय ही कंस को त्राकाशवागी से जात हो गया था कि उसकी मृत्यु देवकी के ब्राटवें गर्भ में उत्पन्न बालक से होगी। इसी भय से उसने वसदेव और देवकी को बन्दीगृह में डाल खखा था और उनकी प्रत्येक संतान की मार डालता था। कृष्ण के जन्म के समय वसदेव पहले से होशियार थे ग्रीर पैदा होते ही इन्हें गीकुल में नन्द के घर रख ग्राए ग्रीर वहाँ से यशोदा की नवजात पुत्री को लाकर उनके स्थान पर सुला दिया। दूसरे दिन कंस ने उस पुत्री को देवकी के त्राठवें गर्भ का समभ हाथ से ऊपर उठा भूमि पर पटकना चाहा, पर वह ऊपर उठते ही उड़ गई श्रीर जाते समय कहती गई कि तुम्हें मारने. वाला पैदा हो चुका है स्त्रीर वह गोकुल में है। तव से कंस शंकित रहने लगा । उसने कृष्ण को मारने के वहुत से उपाय किए । पूतना तथा इस प्रकार के और भी कई ऋसुर ऋौर ऋसुर-स्त्रियाँ उन्हें मारने के प्रयास में उनके द्वारा मारो गई। कृष्ण ने हयासुर, प्रलंबासुर, नरकासुर,

<sup>़ै</sup>कृष्ण विष्णु के द वें अवतार थे। इन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता है। महाभारतादि में इनके जन्म के सम्बन्ध में लिखा है कि विष्णु ने अपने सर से एक सफेद और एक श्याम दो बाल तोड़े और उन्हें रोहिणी और देवकी के गर्भ में डाल दिया। श्याम बाल से कृष्ण पैदा हुए और सफेद से बलराम।

जुम्मासुर तथा मुरु ग्रादि ग्रीर भी कई श्रसुरों का वध किया। जमुना के एक कुएड में रहने वाले कालियानाग को नाथकर उसे वरा में किया। श्रयनी कोई चाल सफल न होते देखकर कंस ने श्रक्रूर द्वारा इन्हें मथुरा बुलवाया जहाँ श्रक्रूर की प्रार्थना पर कुष्ण ने कंस का वध कर धरती का संकट दूर किया। वाद में कुष्ण ने द्वारिका में यादवों का राज्य स्थापित किया ग्रीर वहाँ रहने लगे। विदर्भकुमारी रुक्मिणी इनकी रानी थी, जिससे प्रश्चमन नामक पुत्र श्रीर चारमती नाम की पुत्री उत्पन्न थी। स्थमंतक मिण के लिए जांबवंत को कृष्ण ने मारा श्रीर उसकी पुत्री जांववती से विवाह किया। इनकी श्रन्य स्थियों में सत्यभामा भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कृष्ण के कुल १६००० रानियाँ थीं जिनसे १८०,००० संतानें हुई। राधा भी इनकी एक प्रेमिका कही जाती हैं। दे० 'राधा'। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने पांडवों का पत्त लिया था। ये श्रर्जन के सारथी थे। कृष्ण की मृत्यु एक बहेलिया के तीर से हुई। दे० 'पूतना' 'जांववान' 'जांववती' 'स्यमंतक' 'कालिय, 'श्रघासुर'।

कुरु एदास पयहारी — एक प्रसिद्ध वैष्ण वमक्त तथा अप्रदास के गुरु । ये अतिथि सत्कार तथा परोगकार को बहुत महत्त्व देते थे । कहा जाता है कि एक बार अपने निवास स्थान पर आए हुए एक भूखे बाब को इन्होंने अपने शारीर का माँस काट-काट कर खिलाया था ।

केकय —एक प्राचीन राज्य (वर्तमान काश्मीर) तथा उसके राजा का नाम। केकय के राजा का यथार्थ नाम एक मतानुसार पृष्ट्केतु था श्रीर ये कृष्ण के श्वसुर थे। महाभरत युद्ध में केकय के पुत्रों ने भी भाग लिया था। त्रेता में भी यहाँ के राजा 'केकय' हो कहे जाते थे। कैकेयी उन्हीं की लड़की थी, श्रीर उसका यह नाम भी उन्हीं के कारण पड़ा था।

केतु—एक राच्स जिसको माता का नाम सिंहिका था। जिस समय समुद्र से श्रमृत निकला यह भी देवता का रूप धारण कर देवता श्रों की यंक्ति में बैठ गया, परन्तु पूर्य तथा चन्द्रमा इस बात को जानते ये, अतः उन्होंने इस रहस्य को अन्य देवताओं से खोल दिया। विष्णु ने कोष में अपना सुदर्शन चक चलाया और इसके शरीर के दो भाग हो गये। पर, उस समय तक अन्त उसके मुँह में चला गया था अतः यह मरा नहीं और इसके दोनों भाग जीवित रहे। यह 'केतु' नाम से पुकारा गया तथा मस्तक 'राहु'। कहा जाता है कि उसो के प्रतिशोध के लिए राहु आज भी सूर्य और चन्द्रमा को असता है। लोगों ने जिसकी संशा 'ग्रह्ण' दी है।

केशी — कृष्ण का पना चलने पर कंस ने खनेक दैत्यों खीर रात्ती की उनका वध करने के लिए भेजा था। उनमें से यह भी एक था। एक विशालकाय ख्रश्व को रूप धारण कर इसने ब्रज की गायों का बच करना प्रारम्भ किया किन्तु कृष्ण ने इसका वब कर डाला।

केमरी-एक वन्दर जिसकी स्त्री का नाम ऋंजनी था। इतुमान

इसके क्षेत्रज पुत्र थे।

कं ने यी — केकय देश की राजकुकारी, अयोध्या नरेश दशरथ की किनिक्ठ पत्नी तथा भरत की माता। इसके अर्जू कर पर मोहित हो कर दशरथ ने इससे विवाह किया था। वृजानुर संज्ञाम में कैकेयों ने दरशय के रथ की गिरने से वचाया था और दशरथ ने प्रसन हो दो वर देने का वचन दिया था। राम के राज्यानिये के समय दासी मन्यरा के उसकाने पर इसने दोनों वर माँगे। एक के अनुसार भरत को राज्य- तिलक तथा दूसरे के अनुसार राम को १४ वर्ष का बननास। उस समय भरत निहाल में थे। राम सुनते हो पिता के कहे बिना हो वन के लिए प्रस्तुत हो गये। सीता वा लद्म ए मो साथ में गर। भरत निहास से लीटे तो के केयो पर बहुत बिग हे और राजगई। पर बैठना अद्योकार कर दिया।

कैटम - कल्यांत में एक बार जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में सो

रहे थे तो उनके कान के मैल से मधु श्रीर कैटम नाम के दो राजस उत्पन्न हुए । उस समय भगवान की नामि से कमल निकला हुआ था श्रीर उस पर ब्रह्मा विराजमान थे। ये श्रमुर ब्रह्मा को मारने की तैयारी करने लगे। यह देख हहा। बहुत डरे श्रीर योगनिद्रा से प्रार्थना करने लगे। योग निद्रा ने श्रमुरों से युद्ध किया पर पाँच सहस्र वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें न मार सकी । तब विष्णु उनसे लड़ने लगे । विष्णु का लड़ना उन्हें इतना अच्छा लगा कि विष्णु से उन्होंने वर माँगने को कहा। इस पर विष्णु ने उनसे वर माँगा कि तुम दोनों मेरे हाथ से मरो । उन्होंने वर स्वीकार किया, ग्रतः विष्णा ने ग्रपने जंघों पर रखकर दोनों के सिर चक्र से काट डाले। कैटम की कथा एक और प्रकार से भी प्रचलित है। ब्रह्मा ने एक बार विध्या के कर्म मूल से बो राचसों को उत्पन्न किया । जन्म के समय ये दोनों ऋचेत थे । प्राग्ग-संचार होने पर एक का शरीर कोमल तथा दूसरे का कड़ा निकला। ग्रतः ये दोनों क्रमशः मधु एवं कैटभ कहलाए । अपने बल के कारण एकार्णव सागर पर इनका एक चत्र अधिकार हो गया। ब्रह्मा भी डर कर विष्णु के कमल-नाम में जा बैठे। परन्तु वाद में ब्रह्मा विष्णु तथा इन दोनों से युद्ध हुन्ना। विष्णु की युद्ध-कला से ये प्रसन्न हुए ऋौर वर माँग ने को कहा । विष्णु ने वर माँगा कि तुम दोनों मेरे हाथ से मरो। इन्होंने वर स्वीकार किया श्रीर विष्णु के हाथ मारे गये।

कोटरा— पार्वती का एक अवतार तथा वाणाकुर की जननी। अनि-रुढ का उद्धार करने के लिए कृष्ण ने वाणासुर के साथ युद्ध करते हुए अपना चक्र उठाया उस समय यह अपने पुत्र के प्राण वचाने के लिए नग्नावस्था में कृष्ण के सम्मुख दौड़ी थी। दे० कोटवी।

कोटवी—एक राज्ञ्सी जो बाद में देवी मान ली गई श्रीर कोटमाई या कोटामाई नाम से जिनकी उत्तरी भारत में पूजा होती है। ये वाणासुर की माता थीं। इनका ऊपर का श्राघा शरीर कवच से ढका तथा शेष नीचे का त्राधा नंगा माना जाता है। वाणासुर त्रीर विष्णु के युद्ध के समय देवों के प्रयत्न ने महाकाली ने जन्म लेकर कोटवी का वध किया। इनका कोहवी का कोटरा नाम भी मिलता है। ग्रहमोड़ा में कोटलगढ़ स्थान है जिसका त्रार्थ है नंगी स्त्री का स्थान। वनारस में भी कोटामाई का मंदिर मिला है।

बागा के हर्षचरित में श्रपशकुनों की सूची में नम कोटवी के घूमने का उल्लेख है। विद्वानों ने कोटवी को दिल्ण भारत की रादसों देवी 'कोटवें' का विकसित रूप माना है। वाद में श्रंविका या दुर्गा के रूप में यह पूजी जाने लगी। छठवीं सातवीं सती में यह दुर्भाग्य की सूचिका मानी जाती थी। इसका श्रर्थ यह है कि इसकी पूजा का श्रारंभ श्रौर बाद में हुआ। दे० कोटरा।

कौरव — कुरु घृतराष्ट्र तथा पाग्डु दोनों ही के पूर्वज थे परन्तु बाद में कौरव नाम केवल घृतराष्ट्र के १०० पुत्रों के लिए ही प्रयोग किया गया। कौरवों में दुर्योघन तथा दुःशासन आदि प्रधान थे।

कौशल्या— कोशल की राजकन्या श्रीर दशर्थ की महारानी । ये राम की माता थीं । इन्हें श्रादिति का श्रवतार भी कहते हैं ।

कौशिक—(१) प्रतिष्टान नगरी के एक कुष्टरोगी ब्राह्मण । ये एक वेश्या के यहाँ जाते थे । एक वार श्रपनी पतिव्रता स्त्री के कंघों पर श्रारूढ होकर ये उसके यहाँ जा रहे थे कि मार्ग में भूल से मांडव्य श्रृषि को इनसे घका लग गया । कुद्ध होकर ऋषि ने प्रातः काल होते ही इनको मरने का शाप दिया । किंतु इनकी पत्नो के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से सूर्य उदय न हो सका । इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर इनका रोग दूर कर दिया ।

- (२) विश्वामित्र का एक नाम ।
- (३) राजा गाघि जो कुशिक के पुत्र थे।

## ्ट्२ : हिन्दी साहित्य की श्रंतक थाएँ

क्रतु—(१) सप्तर्पियों में से एक का नाम। इनका विवा**ह दक्ष** प्रजापित की कन्या संतति से हुन्ना, जिससे इनके वालखिल्य नाम से साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए।

भागवत के ऋनुसार कर्दम प्रजापित की कन्या किया इनकी पत्नी थी जिससे इनके साठ इजार पुत्र उत्पन्न हुए।

(२ कृष्ण का एक पुत्र जो जांववती से उत्पन्न हुम्रा था।

क्रोध—इसका जन्म महा की भृकुटी से हुआ था। एक बार जदिन ऋषि अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे थे। यह सर्प के रूप में उनके आत्रम में पहुँचा और कामधेनु के दूध से बनी खीर को पी गया। ऋषि ने यह देखकर भी कोध न किया। इस पर लिंजत होकर इसने चुमा याचना की। ऋषि के चमा कर देने पर भी पितरों की खीर का कुछ ग्रंश पी जाने पर इसे शाप मिला, जिसके कारण इसे नकुल की योनि मिली तथा धर्म सभा में ग्रंधवृत्ति नामक ब्राह्मण के कृष्ण के पास जाने पर इसकी मुक्ति हुई।

खर — रावण का एक भाई। यह १४ हजार राच्सों को लेकर रावण के स्थान की रक्षा करता था। सूर्पण्ला को जब लच्मण ने नाक- कान विहीन कर दिया तो उसके कहने पर खर, दृष्ण, तिशिरा तथा श्रपनी पूरी सेना को लेकर लड़ने गया और राम के हाथ से वहीं पंच- बटी में मारा गया। इसके मरने की खबर रावण को अकंपन ने दी थी।

खिज्र — एक मुसलमानी पैज्ञवर । इनके वारे में प्रसिद्ध है कि इन्होंने जीवन ( अमृत ) का भरना पा लिया है और उसे पीते रहते हैं । इसी कारण ये अमर हैं । खिज्र मृसा के साथी और स्कियों के सहा- यक कहे जाते हैं । पश-प्रदर्शन करना इनका प्रधान कार्य है ।

खोजी —एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त का नाम। एक जनश्रुति के स्रनुसार इन्होंने स्रपनी कुटिया में एक घर्णा लटका रखा था। इनका कहना था कि जब हम ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त करेंगे तब यह घंटा स्वयंमेव बन उठेगा । सुना जाता है कि इनके देहावसान के समय धरटा स्वयं बज उठा था ।

गङ्गा—(१) शांतनु की एक पत्नी जिन्होंने इस शर्त पर विवाह किया था कि जो भी उनके दिल में श्राएगा करेंगी श्रीर यदि जरा भी शांतनु रोक टोक करेंगे तो चली जायँगी। गंगा से शांतनु को सात संतानें हुई। सातों को गंगा ने फेंक दिया। श्राटवीं वार भीष्म पैदा हुये तो शांतनु ने फेंकने से शेका। गङ्गा मान तो गई पर तुरन्त उनके यहाँ से शर्त के श्रनुसार चली गई। गङ्गा के ये श्राटों पुत्र श्राठ वसु थे। दे० 'वसु'।

२. उत्तरी भारत की पवित्र नदी। पुराणों के अनुसार यह हिमालय की पुत्री तथा पार्वती की बहिन है। पहले इसका स्थान स्वर्ण था। परन्तु जब सगर के साठ इजार पुत्रों को तारने का प्रश्न आया, जो किपल अप्रुप्ति के शाप से गङ्गासागर में मरे थे, तो गङ्गा के लाने का प्रयत्न किया गया। तीन पीढ़ियों के अनवरत परिश्रम के परचात् भगीरय अपनी तपस्या के बल से गङ्गा को विष्णु के पैर से पृथ्वी पर लाने में सफल हुये। यहाँ पहले ये शिव की जटा में आई और वहाँ से आगे बढ़ीं तो जहु अपृप्ति ने पी लिया। फर बहुत कहने पर उन्होंने अपने जाँच से इसे निकाला। गङ्गा सागर में पहुँच कर इन्होंने सगर पुत्रों को तारा।

गंधर्व — देवताश्रों का एक भेद जो गाने बजाने श्रीर नाचने का काम करते हैं। श्रप्सराएँ भी इसी योनि की हैं। दे॰ 'श्रप्सरा'। प्रधान गंघवों में विश्वावसु, चित्ररय, हाहा. हुहू तथा तुम्बुरु श्रादि का नाम लिया बाता है। इनके नाम पर श्राजकल एक जाति भी प्रचलित है। बुद्ध वेश्याएँ श्रपने को गंघवं जाति की बतलाती हैं।

गड्-(१) वसुदेव की पत्नियाँ देवकी तथा देवरचिता से जो बच्चेः

् १४ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

उत्पन्न हुए उन्हें गद कहा गया। महाभारत में गद नामक कृष्ण के सीतेले भाई का वर्णन त्राता है जो पांडवों के पक्ष से लड़े थे।

(२) एक त्रप्रुर । विष्णु ने इसे मारकर इसकी इडियों के एक गरा बनाई थी जिसके घारण करने से उनका नाम गदाघर पड़ा ।

गज—गज या गजेन्द्र की कथा के दो रूप मिलते हैं। एक रूप के अप्रनुसार हाहा और हुहू नाम के दो गंधर्व थं। दोनों ही गान-विद्या में दक्त थं। एक बार दोनों में इस बात पर विचार होने लगा कि दोनों में अच्छा गायक कौन है। इसके निर्णय के लिये वे देवल ऋषि के पास गए। ऋषि अपनी साधना में व्यस्त थे अतः उन्होंने इनकी वातों पर ध्यान नहीं दिया। इस अवहेलना के कारण दोनों गंधर्व देवल मुनि को गाली देने लगे। परिणाम-स्वरूप मुनि ने उन्हें शाप दिया और एक गज हो गया तथा दूसरा ग्राह।

गज एक दिन अपनी हिथिनियों के साथ चीर सागर के किनारे त्रिक्ट पर्वत पर स्थित एक तालाव में जल कीड़ा कर रहा था। हूहू गंधर्व जो शाप से ग्राह हो गया था उसी तालाव में था। उसने गज को पकड़ लिया। दोनों में सहस्रों वर्ष (कहीं-कहीं १२ हजार वर्ष ) तक युद्ध होता रहा। अन्त में पानी का जानवर न होने के कारण गज थक गया। उसने एक कमल का फूल तोड़ कर भगवान के नाम पर अपित किया और करण स्वर में प्रार्थना की। भगवान इससे इतने द्रवित हुए कि उसके मुँह से अभी पूरा नाम भी नहीं निकल पाया था और। वे अपना गरुड़ छोड़कर पैदल ही वहाँ दौड़े आए। भगवान ने गजेन्द्र की रक्षा की और ग्राह को मार डाला। दोनों मुक्त हो गए। गज तो मुक्त होकर भगवान का पार्षद हो गया और हुहू गंधर्व लोक में चला गया।

"सच्चे हृदय से पुकारने पर भगवान एक क्षण में त्रा जाते हैं।" इसके प्रमाण के लिए प्रायः इस कथा का उल्लेख साहित्य में मिलता है। कथा का दूसरा रूप यह है कि ऋषि के शाप से मगर होने वाला तो हुनू गंधर्व ही था, पर गज हाहा नामक गंधर्व न होकर कोई इन्द्र-द्युम्न नामक राजा था, जिसे किसी अपराय के कारण किसी ऋषि ने शाप दे दिया था। शेष कथा पूर्ववत है।

गिणिका--गिणका के नाम पर दो कथाएँ मिलती हैं।

(१) निगला—-पिगला नाम को एक वेश्या थी। एक दिन वह श्रद्धार कर श्राधी रात तक किसी घनी-मानी की प्रतीक्षा करती रही, पर कोई न श्राया। श्रन्त में वह चारपाई पर लेटकर सीचने लगी कि जितनी देर मैंने किसी व्यभिचारी की प्रतीक्षा में व्यर्थ के लिए विताया, यदि भगवान के नाम लेने में विताती तो कितना भला होता? यह विचार श्राते ही उसने श्रपनी वह इति छोड़ दी श्रीर भक्त हो गई। साथ ही उसने यह भी श्रमुभव किया कि श्राशा दुखी का मूल है। दे० 'पिगला'।

(२) जीवन्ती—प्राचीन काल में जीवन्ती नाम की एक सुन्दरी थी। इसका पति एक वैश्य था जिसका नाम परशु था। जीवन्ती के पिता का नाम रघु था। पति के मरने पर जीवन्ती वेश्या हो गई और आजीवन इसने अपना जीवन व्यभिचार में बिताया। इसे कोई सन्तान न थी अपतः कुछ मन-वहलाव के लिये इसने एक तोता पाल रक्खा था। एक बार एक साधु इसके घर भिक्षा माँगने आए। उन्हें इसका जीवन देखकर बड़ी तरस आई। चलते-चलाते साधु ने इससे अपने तोते को 'राम-राम' पढ़ाने के लिये कहा। तभी से जब भी इसे अवकाश मिलता यह तोते को 'राम-राम' पढ़ाया करती थी।

जीवन्ती राम का नाम केवल तोते को पढ़ाने के लिए लेती थी, किन्तु राम के उच्चारण मात्र का इतना प्रभाव हुन्ना कि मरने के बाद उसको स्वर्ग प्राप्त हुन्ना।

गर्गाश-एक देवता जिनका सारा शरीर तो मनुष्य का है पर सर

हाथी का । इसके ब्रातिरिक्त भी इनकी कुछ विशेषताएँ हैं। हाथियों की भाँति इनके दो दाँत न होकर केवल एक है च्यीर मनुष्यों की भाँति दो हाय न होकर चार हैं। ये पार्वती के गर्भ से शिव के पुत्र हैं ग्रीर इनकी सवारी चूहा है। इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि पार्वती को पहले पुत्र नहीं हो रहा था जिसके निवारण के लिए शिव ने प्रयक वत रहने की त्राज्ञा दी। इससे उन्हें गुर्भ रह गया ग्रौर गरोश का जन्म हुआ। इस अवसर पर सभी देवता उपस्थित हुए। पार्वती के कहने पर शनि भी त्र्राए । परन्तु उनको उनकी पत्नी का शाप था कि जिसको तम देखोगे वह मर जायगा । फलस्वरूप उनके देखते ही गरोश का सर कट गया। पार्वती रीने लगीं श्रीर विष्णु को बुलाया गया। रास्ते में पड़े हाथी का मस्तक काटकर विष्णु ले आए और गर्गाश के धड़ में लगाकर उन्हें जीवित किया। इसी कारण इनका सर हाथी का हो गया। एक बार इस गत के लिए देवता श्रों में वादाविवाद हो रहा था कि सर्वप्रथम किस देव की पूजा हो । अन्त में तय यह हुआ कि जी सबसे पहले ब्रह्मांड घूमकर त्रा जायगा वही पूजा जायगा। सभी देवता अपने-अपने वाहन पर चले । गर्णेश चुपचाप वैठे रहे श्रीर राम शब्द लिखकर उसकी परिक्रमा कर ली। जब देव ब्रह्मांड घूमकर लौटे तो लोगों ने इनको वहाँ उपस्थित पाया। पूछने पर लोगों को जब इनकी बुद्धिमता का पता चला तो सभी ने इनकी सराहना की श्रीर इनकी विजयी घोषित किया गया। तभी से सभी शुभ कायों में ये पहले पूजे जाते हैं। इनके एक रदन होने के विषय में कई मत हैं। एक मत से परशुराम से युद्ध में यह टूटा, दूसरे मत से रावण ने इसे तोड़ा था श्रीर तीसरे मत से व्यास का महाभारत लिखते समय लेखनी टूट गई अतः ये अपना दाँत तोड़कर उससे लिखने लगे। एक चौथा मत भी है कि कार्तिकेय ने यह दाँत तोड़ा था।

गरुड़-कश्यप तथा विनता के संयोग से उत्पन्न पित्त्यों के राजा

जो विष्णु के वाहन कहे जाते हैं। सूर्य के सार्थी अरुण इन्हीं के माई ये। श्रपनी माता को सीतेली माता के चंगुल से हुड़ाने के लिए असृत, लाने जब ये स्वर्ग जा रहे ये तो मार्ग में भूख लगी। ये कश्यप के पास गए श्रीर कुछ खाने को माँगा। उन्होंने लड़ते हुए एक हाथी तथा कच्छप को दिखलाया। ये उन्हें लेकर एक वटबृक्त पर चले गये पर ज्यों ही बैठे पेड़ की डाल ट्रट गई। इन्होंने देखा कि उस पर श्रनेक ऋषि लटके हुये थे। ऋपियों की मृत्यु के भय से वे पुनः अपने पिता के पास गये। कश्यप के कहने पर ऋिगण चले गये और गरड़ ने भी मेरपर्वत पर जाकर श्रपनी भूख बुकाई, फिर ये स्वर्ग पहुँचे। वहाँ श्रमृत के लिये इनसे देवताश्रों से युद्ध हुआ और ये देवों को इराकर अमृत लाये। गरुड़ को नागों का शबु कहा जाता है। कालिय नाग इन्हों के भय से यमुना में रहने लगा था।

गांगेय-(१) भीष्म का एक मातृक नाम।

(२) एक बार पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक मूर्ति बनाकर उसे गङ्गा में डाल दी । मूर्ति मजीव हो गई। देवताओं ने उसका नाम गांगेय रख कर उसे गणों का प्रधान बना दिया।

गांडीव--ग्रजुन का प्रिय धनुष । एक वार अर्जुन ने अग्नि का अजीर्ग रोग मिटाया था जिस पर प्रसन्न होकर अग्नि ने गांडीव नामक धनुष इनको वरुग से दिलाया था । इस धनुष को ब्रह्मा ने बनाकर सोम को दिया था और सोम ने वरुग को । अर्जुन जब बृद्धावस्था के कारण इतने निर्वल हो गए कि इस धनुष को चढ़ा भी न सकते थे तो उन्होंने मरने के पूर्व इसे वरुग को लौटा दिया था । दे० 'ग्रजुन'

गांदेनी—यदुवंशी श्वभल्क की पत्नी तथा श्रक्र की जननी। ये १२ वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहीं। जन्म वारण करने की प्रार्थना पर इन्होंने तीन वर्ष तक प्रतिदिन ब्राह्मणों की गोदान देने को ३८: हिन्दी साहित्य की ग्रांतर्कथाएँ

कहा । ऐसा करने के उपरांत ये उत्पन्न हुई । ये आयुपर्यन्त प्रतिदिन एक गाय का दान देती रहीं।

गांधारी-गांधार देश के राजा सुबल की कन्या जो धृतराष्ट्र की स्त्री ग्रीर दुर्योधनादि की माता थीं । शिव के वरदान से इनके सौ पुत्र उत्पन्न हुये जिनकी कथा इस प्रकार है-शिव से १०० पुत्रों का वरदान पाकर गांधारी दो वर्ष तक गर्भवती रही। ऋन्त में शिशु के स्थान पर एक मांस पिंड का जन्म हुन्ना। व्यास ने उसके सौ दुकड़े कर उन्हें श्रलग-त्रप्रलग वी से भरे घड़ों में [रख दिया | उनसे इन सौ पुत्रों की उत्पत्ति हुई। पतिव्रता गांधारी ने अपने पति धतराष्ट्र के अधा होने के कारण, विवाह के वाद ही ती आँखों पर पट्टी वाँघ ली थी और श्राजन्म उसे कोला । ये श्रादर्श पत्नी तथा त्रादर्श मा थीं । त्रापने सभी पुत्रों के में मरने पर इन्हें बहुत दुख हुत्रा ग्रीर युद्ध का सारा उत्तरदायित्व युद्ध कृष्ण पर डालकर उनको इन्होंने फटकारा स्त्रीर शाप दिया कि वह भी परिवार रहित होकर वन में मारे जायेंगे। यह शाप त्रागे चल कर सत्य सिद्ध हुन्ना क्योंकि कृष्ण परिवार रहित होकर एक ब्याध के द्वारा वन में दिवङ्गत हुए थे। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद ये अपने पति के साथ वन में चली गई। ब्रन्त में वन में भयानक ब्राग लगने के कारण भृतराष्ट्र, कुन्ती श्रादि सहित इनकी मृत्यु हो गई।

गाधि—कान्यकुळा देश के राजा तथा विश्वामित्र के पिता। पुराणों के त्रमुनसार इनके पिता का नाम कुशिक था। ये इंद्र के त्रंश से उत्पन्न थे। नामा जी के मतानुसार जगदिग्न ऋषि इनके दौहित्र थे, जिनके पुत्र परशुराम हुए। इनकी कन्या सत्यवती का विवाह भृगु से हुन्ना था।

गायत्री — ब्रह्मा की दूसरी पत्नी । यों तो ब्रह्मा की बहुत सी पित्नयाँ व्यी पर वास्तिवक पत्नी सावित्री थीं । एक यज्ञ के अनुष्ठान के समय जब इंद्र सावित्री को बुलाने आये तो सिखयों की अनुपिस्थित में जाना

इन्होंने उचित नहीं समका। परन्तु यज्ञ के समय पत्नी का होना अनि-वार्य था अतः इंद्र मर्थिलोक से जाकर एक खालिन ले आये जिसका नाम गायत्री था। इससे गांवर्व विवाह कर ब्रद्धा ने यज्ञ किया। ये वेद-माता है और गायकों को पालिका हैं। हिन्दू धर्म में इनका बड़ा महत्व है। इनके हाथों में कमल तथा मृगश्क हैं।

गायत्री नाम का एक वैदिक छुँद तथा एक मंत्र भी है।

गार्गो — गर्ग गोत्रीय एक स्त्रो जो ऋःयंत विदुती तथा ब्रह्मशानी थी। राजा जनक को समा में इसने याजवज्ञक्य से सास्त्रार्थ किया था। बृहदारस्यक उपनियद में इसकी कथा ब्राती है।

गालव--एक ऋषि जो विश्वामित्र के शिष्य थे। हरिवंश पुरास्क इन्हें विश्वामित्र का पुत्र मानता है। स्राप्ता स्रव्ययन समाप्त कर चुकने पर गालव ने गुरु विश्वामित्र से गुरु-दिल्ला माँगने के लिए हड किया। विश्वामित्र ने उनके हठ से चित्र कर गुरु-दक्तिणा में ५०० श्यामकर्षा वोड़े माँगे। गालव इथर-उबर बडुत धूमे पुर कहाँ प्राप्ति न हुई। श्रंत में गरुड़ के साथ राजा ययाति के पास गये परन्तु उन्होंने भी त्रसमर्थता प्रकट की । बाद में ययाति ने ऋपनी पुत्री माधनी की देकर कहा कि तुम इससे बोड़े पा जाग्रोगे क्योंकि यह सुन्हर है श्रीर अपनेक लोग इसे चाहेंगे। गालव मावत्री के ताथ सर्व प्रथम राजा हर्यश्व के पास गया जो पुत्र के इच्छुक थे। माबबी को लेकर राजा ने दो सी भोड़े दिये त्रीर एक पुत्र लाम के बाद माचत्रों को लोटा दिया गिइसी प्रकार माधवी काशिराज दिवोदास तथा राजा उसीनर के पास कमराः गई त्रीर एक-एक पुत्र उत्पन्न होने पर पुनः गालव के पास त्रा गई। इस प्रकार गालव को ६ सौ श्यामकर्ण घोड़े मिल गये। ऋधिक घोड़ों की आशा न देख कर गालव ने इन ६ सी घोड़ों के साथ माचत्री को ही २०० घोड़े के बरावर मान गुरु-दित्तणा में दे दिया और इस प्रकार नुह-बचन को पूरा किया। मावबो से विश्वामित्र को भी एक पुत्र हुआ।

#### १००: इिन्दी साहित्य की ख्रंतर्कथाएँ

जो ऋष्टक कहलाया । तदोपरान्त विश्वामित्र ने भी माधवी को लौटा दिया । माधवी ऋव भी कुमारी थी । गालव ने इसे इसके पिता के पास पहुँचाया ऋौर स्वयं जङ्गल में चले गये । ऋपने हट के कारण गालव को इतनी परेशानी उटानी पड़ी ।

गुलाम चिश्ती—एक प्रसिद्ध स्पी विद्वान जो हिन्दी के प्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जायसी के गुरु कहे जाते हैं।

गुह-शङ्कवेरपुर के राजा तथा राम के व्यनन्य मक्त । बनवास के समय इन्होंने राम की लद्भण ब्रीर सीता सहित गङ्का पार कराया था। राम के प्रति इनकी इतनी श्रद्धा थी कि जब भरत चित्रकृट में राम से मिलने जा रहे थे, उन्हें राम का शत्रु समक्त कर ये युद्ध करने की प्रस्तुत हो गये थे।

गृध-कृष्ण का [ उनकी पत्नी मित्रवदा से उत्पन्न ] एक पुत्र।

गोपा---महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी थीं । राहुल नामक पुत्र उत्पन्न होने पर गौतम इन्हें त्यागकर बीतराग हो ग्रये थे । इनका एक दृसरा नाम यशोधरा भी है ।

गोवर्धन लीला— यह कृष्ण की एक लीला है। कृष्ण के पूर्व ब्रज के लोग इंद्र की पूजा करते थे। जब कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने इन्द्र की पूजा रोकवा दी ग्रीर ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की ग्राज्ञा दी। ग्रपनी पूजा न होते देख इन्द्र को बड़ा दुःख हुग्रा ग्रीर उन्होंने ब्रज पर मूसलाधार पानी वरसाना ग्रारम्भ किया। पानी न सकते देख कृष्ण इंद्र का कोप समक गये ग्रीर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ग्रपनी उज्जली पर छाते की तरह उठा लिया। उसके नीचे ग्राकर सारे ब्रजवासियों ने ग्रपनी रच्चा की। ग्रन्त में ब्रजवासियों तथा कृष्ण को मुकते न देख इन्द्र बहुत लिजित हुए ग्रीर भागवत के ग्रनुसार उन्होंने कृष्ण से च्मा-याचना की।

गोरख नाथ— नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक एक महान योगी। ये मत्स्येन्द्र ( मिल्रंदर नाथ ) के शिष्य थे । महापंडित राइल सांक्रत्यायन ने 'काव्य धारा' में पर सिट्ठों के अन्तर्गत 'गोरहा पा' नाम से इनका उत्लेख किया है। इनके जन्म काल, जाित आदि के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। डा॰ हजारी प्रमाद द्विवदी के अनुसार ये जाित के बाह्मण थे। इनका आविमांव विक्रम मंं को दस्त्रों सदों से हुआ। कियार पंथियों के अनुसार मगहर में आभी नदी के किनार कबीर और गोरख से विवाद हुआ था जिसमें कबीर जीत गये थे। कहना न होगा कि यह कपोल कल्पना है क्योंकि दोनों समकालीन नहीं थे। इनके नाम से २० संस्कृत प्रथ प्रसिद्ध हैं। जिनमें अमनस्क अमरीच शासनम् गोरज् पद्धित तथा सिद्ध सिद्धांत पद्धित बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी 'हिंदी रचनाओं में 'गोरख बोच' विशेष प्रसिद्ध है। डा॰ बहुष्वाल ने 'सबदी' को सबसे अधिक प्रामाणिक रचना माना है। आजकल भी कहीं-कहीं गोरखनाथ की परम्परा के साधु देखने में आते हैं।

गौतम—एक ऋषि जिनका विवाह ऋह्व्या से हुआ था। एक बार इन्द्र ने चन्द्रमा की सहायता से गौतम को रात में उनके घर से बाहर कर दिया और उनका स्वरूप धारण कर उनकी स्त्री के साथ सोभीग किया। संभोग करके इंद्र जाने हो वाले थे कि गौतम आ गये। उन्होंने चन्द्रमा को तो त्रिशूल से माग जिसके कारण आज भी चन्द्रमा के ऋङ्ग में काला निशान है और इन्द्र को सहस्र भगवाला होने का शाप दिया। अपनी पत्नी ऋह्व्या को शाप से उन्होंने पत्थर बना दिया। राम ने ऋपने चरणस्पर्श से जनकपुर जाते समय ऋह्व्या का उद्धार किया। इंद्र भी धनुप-भङ्ग के समय उनका दर्शन कर सहस्र भगवाले शाप से सक्त हो गए। दे० 'ऋह्व्या' 'इन्द्र' 'चन्द्रमा'। इन्हें 'गोतम' भी कहा गया है।

माह---दे० 'राज'।

घंटाकर्ण-शिव के एक गण का नाम। शाप के कारण इसने उज्जयिनी नगरी में मनुष्य योनि में जन्म लिया । इसने विक्रमाहित्य के सभी पंडितों को परास्त करने का वरदान प्राप्त करने के लिये शिव की घोर तपस्या की । प्रसन्न होकर शिव ने इसे यह वरदान दिया कि कालि-दास को छोड़कर तू सब पंडितों को हरा सकेगा। इसने कालिदास को परास्त करने का भी वर चाहा किन्तु शिव ने ग्रस्वीकार कर दिया। इस पर ऋद होकर इसने कभी भी शिव का नाम न लेने की शपथ खाई। सभी पंडितों के परास्त करने के पश्चात् इसने कालिदास को भी चुनौती दी। कालिदास ने इस शर्त पर हार मानना स्वीकार किया कि वह एक बड़े छंद में शिव की स्तुति करे। उन्हें यह मालूम था कि यह 'शिव' नाम उच्चारण नहीं करेगा। किन्तु घंटाकर्ण ने अपनी प्रतिभा के वल पर एक ऐसे श्लोक वी रचना की जिसमें शिव का नाम न त्राने पर भी उनकी स्तुति थी। इस पर प्रसन्न होकर शिव ने इसे अपने गणों में स्थान दिया। इश्विश पुराण में इसकी कथा कुछ भिन्न प्रकार से है। कहा जाता है कि विष्णु के नाम से इसे वड़ी चिढ़ थी उनका नाम कानों में न पड़े इसके लिए इसने अपने कानों में बड़े-बड़े घंटे लटका रखे थे जिसके कारण इसका नाम घंटाकर्ण पड़ा।

घटोत्कच—इसका जन्म भीम की पत्नी हिडिंबा नामक राच्नसी से हुआ था। यह अत्यन्त पराक्रमी योद्धा था और इसकी आ्राकृति बड़ी विकराल और डरावनी थी। यह रात्रि युद्ध तथा माया युद्ध में विशेष पारंगत था। महाभारत युद्ध में इसने पांडवों का साथ दिया। इसने युद्ध भूमि में कौरवों की सेना में कुहराम मचा दिया था। अन्त में कर्ण ने जो शक्ति अर्जुन को मारने के लिए इन्द्र से आस की थी उसे चलाकर इसका बध किया। इसका मस्तक घड़े के समान था और सिर पर बाला नहीं थे। इसी कारण यह घटोत्कच कहलाया। 'दे० 'हिडिबा'।

घृताची-स्वर्गकी एक अप्सरा। यह अद्वितीय सुन्दरी थी। वेद-

व्यास इसे देखकर ग्रासक्त हो गए थ ग्रौर इससे उनको ग्रुकदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुग्रा। व्यवन ऋषि के पुत्र प्रमिति ने भी घृताची से सहवास किया था। जिसके फलस्वरूप उनको कुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुग्रा। एक बार घृताची को गंगा में स्नान करती हुई देखकर भारद्वाज मुनि इस पर मोहित हो गये ग्रौर उनका वीर्यपात हो गया, जिसे उन्होंने एक द्रोणि (मिट्टी का एक वरतन) में रख दिया। धनुविद्या के प्रसिद्ध श्राचार्य द्रोणाचार्य का इसी से जन्म हुग्रा। इससे क्ट्राश्व की पत्नी रूप में १० पुत्र तथा कुशानाम की पत्नी रूप में १०० पुत्रियाँ भी उत्पन्न हुई थीं।

चंड—१. एक प्रसिद्ध राच्स जो मुंड का साथी ख्रीर शुंभ-निशुंभ का दुर्गा से युद्ध में सहायक या सेनापित था। यह मुन्ड के साथ ही नर्वदा नदी से निकला था ख्रीर उसके साथ ही दुर्गा से लड़ता हुखा वीरगित को प्राप्त हुखा।

२. कुवेर के ८ पुत्रों में एक । यह एक बार पिता के शिवपूजन के लिए सूँघ कर फूल ले आया था, जिसके लिए कुवेर ने इसे शाप दे दिया, जिसके फलस्वरूर नेता में यह कंस का भाई हुआ । कृष्ण के हाथ से मारा जाकर यह शापमुक्त हुआ ।

चंडी - चंड नामक राज्ञस के बध के कारण दुर्गा का नाम चंडी पड़ा। दे॰ 'दुर्गा'।

चंद्रमा—एक देवता। इनकी उत्पत्ति समुद्र-मंथन के समय समुद्र से हुई थी इसी कारण इन्हें लद्मी का भाई या समुद्र का पुत्र कहते हैं। अमृत-पान के समय एक राज्स चंद्रमा के पास वैठकर अमृत पीने लगा। वन्द्रमा और सूर्य ने मिलकर और देवों से यह मेद खोल दिया। विष्णु ने उस पर अपना चक चला दिया। वह अमृत पी चुका था अतः मरा नहीं पर उसके शरीर के दो दुकड़े हो गए जो राहु और केतु कहलाए। उसी कोघ से आज भी राहु चंद्रमा और सूर्य को प्रसता है जो ग्रहण के

नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रमा के कलंक या धब्वे के विषय में कई मत है। एक के श्रनुसार चंद्रमा की सहायता से जब इंद्र ने गौतम-पत्नी श्रहत्या के साथ सम्भोग किया तो गौतम ने ग्रापना त्रिशल ( एक मत से कमंडल ) चंद्रमा पर चला दिया था श्रीर उसी का यह निशान है। एक अन्य मत से दत्त प्रजापित के शाप से इन्हें राजयद्मा रोग हो गया जिसकी शान्ति के लिए उन्होंने ऋपनी गोद में यह हिरण ले रक्खा है। समुद्र-मंथन से निकला विष शंकर ने पान किया ऋतः उसकी गर्मी की शांति के लिए उन्हें चंद्रमा दिए गए। उन्होंने अपने सर पर तभी से चंद्रमा को रख रक्ला है। पुराणों में चंद्रमा को अत्रि और अनुस्या का पुत्र कहा गया है। एक मत से एक हजार वर्षों की धोर तपस्या के कारण ऋति का वीर्य ही सोम में परिवर्तित हो गया था। चंद्रमा ने ब्रह्मा के रथ पर बैठकर २१ बार पृथ्वी की परिक्रमा की। इस परिक्रमा में उनका जो तेज पृथ्वी पर गिरा वही त्रौषिथयों के रूप में उत्पन्न हुआ। चंद्रमा का विवाह नव नचत्रों स हुआ है जो दत्त की कंयाएँ हैं। चंद्रमा की एक और स्त्री रोहिगी भी है। कालिका पुराण के अनुसार रोहिसी पर चंद्रमा का विशेष प्रेम था अतः दत्त की पुत्रियों को बुरा लगा और दत्त कुद्ध हुए जिससे उनके नासिकाग्र से यदमा रोग निकला और चंद्रमा के शरीर में धुस गया तभी से वे ची ए होने लगे। फिर उन्होंने अपनी भृल का अनुभव कर सब स्त्रियों के साथ बराबरा प्रेम करना शुरू किया श्रीर तब से महीने में १५ दिन ची ए होते हं ग्रौर १५ दिन बढ़ते हैं।

कुछ श्रन्य मतों से चंद्रमा धर्म या प्रभाकर के भी पुत्र कहे जाते हैं। चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की स्त्री तारा को हर लाए थे। इन्हें उनसे बुध-नामक पुत्र भी हुन्ना। दे० 'तारा'।

चामुंडा—हुर्गा का एक रूप जिनके हाथ से शुंभ स्रोर निर्युंभ के चंड स्रोर मुंड नाम के दो सेनापितयों का संहार हुस्रा था। दे० 'हुर्गा'। चार्चाक—पाचीन काल का एक स्रानीश्वरवादी संप्रदाय। इसको

महिषि बहस्यित ने आरम्भ किया था परन्तु उनके शिष्य चार्याक के कारण ही इसका प्रचार हुआ अतः इसे चार्याक मत कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के विषय में मिलता है कि बहस्यित ने दैत्यगुर शुकाचार्य का रूप धारणकर देत्यों की अिंद्र अप्ट करने के लिए इसको चलाया था। इसमें परलोक तथा ईश्वर का विधान नहीं है। इसके अनुसार शरीर से पृथक् आत्मा का अस्तित्व नहीं है और इस संसार में सुखपासि ही परमपुरुषार्थ है। इस मत के प्रवर्तक 'चार्याक' की बोली मीठी थी अतः उनका नाम चार्याक या चार्याक पड़ा। चार्याक शब्द का प्रयोग व्यक्ति और संप्रदाय दोनों ही रूप में होता है।

चित्रकेतु—एक प्राचीन राजा का नाम । इनके लाखों स्त्रियाँ थीं । कृतवूती नामक रानी से इनके एक पुत्र उत्पन्न हुत्रा, जिसे स्परती रानियों ने विष देकर मार डाला । पुत्र से अत्यधिक स्नेह के कारण, राजा ने उसके शव का दाह कर्म नहीं किया । अन्त में मृत बालक के उपदेश देने पर इन्हें ज्ञान हुन्ना श्रीर इन्होंने उसका अंत्येध्ट संस्कार किया । एक वार ये कैलाश गये । वहाँ शिव को, पार्वती को अपने अंक में बैठाए देखकर ये उपदेश देने लगे । इस पर पार्वती ने रुष्ट होकर इनको शाप दिया जिसके फलस्वरूप इन्हें वृत्रासुर के रूप में राचस योनि में जन्म लेना पड़ा था ।

(२) लदमण के दूसरे पुत्र का नाम।

(३) पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र का नाम ।

चित्रगुप्त—चौदह यमराजों में से एक जो जीवों के पाप-पुर्य का हिसाव रखते हैं। जिस समय ब्रह्मा स्टिंग्ट के पश्चात् ध्यानमन्न थे उनके शरीर से एक पुरुष कलम-दावात 'लिये उत्तन्त हुआ। उसने अपना कार्य पूछा तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम यमराज के पास जाकर मनुष्यों के कार्य का लेखा-जोखा रखो। ब्रह्मा के कार्य से इनका जन्म हुआ इसलिए से कायस्थ कहे गए। कहा जाता है कि कायस्थों के ये ही आदि पुरुष

# १०६ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

हैं । चित्रगुप्त के नागर, भट्ट, सेनक, गौड़, श्रीवास्तव, श्रिघिष्ठान, माथुर, श्रंबष्ठ तथा शैकसेन श्रादि कई पुत्र कहे जाते हैं । कायस्थ लोग यम-द्वितीया को कलम-दावात तथा चित्रगुप्त की पूजा करते हैं ।

चित्रसेन—(१) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक जो महाभारत के युद्ध में भीम द्वारा मारा गया।

- (२) गंधवंराज विश्वावसु के पुत्र । इन्होंने देवलोक में श्रर्जुन को नृत्य श्रीर संगीत की शिक्षा दी थी, जिसका प्रयोग उन्होंने विराट के यह हैं हुहन्नला के रूप में किया था। एक बार दुर्योधनादि कौरवों के साथ इनका घोर युद्ध हुश्रा जिसमें इन्होंने उनकी . स्त्रियों को बन्दी बना लिया किंतु सुधिष्टिर के कहने पर सम्मानपूर्वक उन्हें मुक्त कर दिया।
  - (३) हुपद के पुत्र का नाम, जिसे भारत युद्ध में कर्ण ने मारा था।
- (४) कर्ण के पुत्र का नाम, जो भारत युद्ध में नकुल के हाथों बीर गित को प्राप्त हुआ।

## (५) महाराजा परीचित के पुत्र का नाम।

चित्रांगद्—भीष्म के सौतेले भाई तथा महाराज शान्तनु के पुत्र । शान्तनु की मृत्यु के बाद इन्होंने ही राजगद्दी ली वर्योक्त भीष्म ने पहले से राजा न बनने का प्रशा कर लिया था । चित्रांगद नाम के गंधर्व के साथ युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हुई थी । इनके बड़े भाई का नाम विचित्रवीर्य था । दे० 'सत्यवती'।

चित्रांगदा—-त्र्यर्जुन की एक पत्नी जो मणिपुर के राजा चित्रवाहर की कत्या थी। इसके गर्भ से बश्लुवाहन नाम का पुत्र उत्पन्न हुत्र्या था जो त्र्यपने ननिहाल में राजा बनाया गया। दे० 'बश्लुवाहन' 'उलूपी'।

चनन्य- बङ्गाल के प्रसिद्ध वैष्णव त्र्याचार्य तथा प्रचारक । इनका जन्म काल १४८५ ई० में माना जाता है। युवा त्र्यवस्था में ही इनके इदय में कृष्ण के प्रति भक्ति-भावना का उदय हुत्रा। कृष्ण का नाम जपते हुए कभी-कभी भावावेश में ये मृहिंत हो जाते थे। इनकी भक्ति-पद्धति माधुर्यभाव की थी। भारतवर्ष के विभिन्न मागों में भ्रमण कर इन्होंने वैष्णव मत का बहुत प्रचार किया। सप गोस्वामी इनके ही शिष्य थे। इनकी स्त्री का नाम विष्णुप्रिया था।

च्यवन--भारकर के सोलह शिष्यों में से एक । ये एक प्राचीन वैद्य हैं। इनका एक प्रत्य 'जीवदान' नाम का है। इनके पिता का नाम भुगु तथा माता का नाम पुलोमा था। जब ये गर्भ में थे तो एक दिन एक राच्स इनकी माता को हरण करने आया। ये तुरन्त गर्भ से निकल आए और अपनी माता को रक्षा की। अपने आप गर्भ से निकल आए और अपनी माता को रक्षा की। अपने आप गर्भ से निकल आहे के कारण ही इनका नाम च्यवन पड़ा। इनका विवाह शर्याति की पुत्री सुकन्या से हुआ था। उस समय ये वृद्ध थे पर अश्विनीकुमारों के आशीर्वाद से नवजवान हो गए।

छाया— सूर्य की पत्नी का नाम संझा था, जिसके गर्भ से यमुना
तथा यम की उत्पत्ति हुई थी। सूर्य के प्रचंड तेज को न सह सकने के
कारण संज्ञा ऋपनी छाया सूर्य के पास रखकर स्वयं ऋपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गई। विश्वकर्मा ने संज्ञा को बहुत फटकारा श्रौर
लीट जाने को कहा परन्तु वह सूर्य के पास न जाकर उत्तरापय में घोड़ी
का रूप घारण कर तपस्या करने लगी। सूर्य ने संज्ञा की छाया को संज्ञा
समभ उसके साथ संभोग कर साविंग श्रीर श्रीरचर नाम की दो संताने
उत्पन्न की। श्रव छाया श्रपनी संतानों के प्रति प्रेम तो रखने लगी श्रीर
यमुना तथा यम श्रादि के प्रति उपेन्ना भाव। यह देख सूर्य को रहस्य
का पता चला श्रीर वे घोड़ा का रूप घारण कर घोड़ी रूप में तपस्या
करती श्रपनी स्त्री संज्ञा के पास गए श्रीर उसके साथ संभोग कर श्रिवनीकुमारों को उत्पन्न किया। छाया के यथार्थ रूप संज्ञा का कहीं-कहीं
प्रभा' या त्वच्दा नाम भी मिलता है।

छिन्नमस्ता - एक देवी। इनका स्वरूप विचित्र है। इन्होंने श्रपना

१०८ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कवाएँ

सर काटकर अपने बाएँ हाथ में ले रक्ता है और गले से निकलते रुधिर को अपने कटे सर की जीम से चाट रही हैं। इनके दाएँ हाथ में कृपाण है। स्त्री श्रीर पुरुष का मैथुनरत अग्म ही इनका वाहन है।

जंभ—(१) महिषाषुर का पिता तथा बिल का एक मित्र। इसका पूरा नाम जंभासुर था। इन्द्र से युद्ध करते समय इसने बड़ी वीरता दिखजाई किंतु वज्र के प्रहार से जब मूर्छित हो गया तो इन्द्र ने उस मूर्च्छावस्था में ही इसे मार डाला।

#### (१) राम की वानरी सेना का एक वीर।

जटायु — गठड़ का भतीजा, श्ररुण का पुत्र श्रीर संपाती का भाई। एक गढ़पत्ती जो राम का भक्त कहा जाता है। इसकी माता का नाम श्येनी था। दश्ररथ से इसकी मित्रता थी। जिस समय रावण सीता का हरण कर ते जा रहा था जटायु ने उसे रोका, परन्तु रावण ने इसके पंखों को काट कर इसे वायल कर दिया श्रीर सीता को ले गया। राम जब सीता को हूँ दृते हुए 'इसके पास पहुँचे तो इसने सारी कथा कह सुनाई श्रीर सुनाते ही इसके प्राण निकल गए। राम ने इसकी श्रत्येष्ठि किया श्रपने हाथ से की।

जटासुर—महाभारतकालीन एक राक्षस । पाण्डव एक बार बिंदि काश्रम में ठहरे थे । वहाँ जटासुर ने द्रौपदी को देखा श्रौर उस पर मोहित हो गया । यह भीम से डरता था । ग्रतः एक बार उनकी श्रनु-पस्थित में ब्राह्मए का वेष घर द्रौपदी को हरने श्राया श्रौर युधिष्ठिर श्रादि को कैद कर द्रौपदी को लेकर चला । संयोग से रास्ते में ही भीम मिल गए । उन्होंने इसे मार डाला ।

जड़भरत—एक ब्राह्मण जो बहुत ज्ञानी थे श्रीर जड़बत रहते थे।
पुरागों के श्रनुसार राजा भरत जब ग्रहस्थाश्रम त्याग वानप्रस्थी हुए तो
उन्होंने एक हिरन के बच्चे को पाल लिया। उससे इनसे इतना प्रेम
डो गया कि मरते समय भी इनका चित्त उससे लगा रहा श्रीर मरने पर

फिर उनका एक ब्राह्मण के घर में हिरण योनि में जन्म हुआ। ज्ञान के कारण उन्हें पूर्व जन्म की बार्त याद थीं। सांसारिकता से बचने के लिए हैं जड़वत रहते थे, इसीलिए उन्हें जड़भरत की संज्ञा मिली। एक बार लोगों ने इन्हें पागल समभ कर सीवीर राज की पालकी में लगा दिया; रास्त में इन्होंने ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें की कि सीवीर राज ने पालकी से उत्र कर इनसे दामायाचना की।

जनक — मिथिला के एक सूर्यवंशीय राजा। ये अपने पूर्वज निमि, विदेह के नाम पर विदेह भी कहे जाते हैं। विसिष्ठ के शाप से राजा निमि भरम हो गए थे और उनके राज्य का कोई उत्तराधिकारी न था इसलिए उनके मृत शरीर से एक दुमार उत्पन्न किया गया जो स्वयं पैदा होने के कारण जनक कहलाया। इन्होंने मिथिलापुरी बसायी। इन्हीं की बीस पीढ़ी वाद दूसरे राजा जनक पैदा हुए जो बड़े ज्ञानी तथा एहस्थाअम में रहते हुए भी विरक्त थे। इसी कारण राजपि कहलाते थे। सीता इन्हीं की पुत्री थी। इन्हीं इनके पूर्वज जनक से अलग करने के लिए सीरध्वज जनक भी कहते हैं। इनके कई नाई थे।

जनमेजय — ग्रार्जुन के पौत्र तथा परीच्तित के पुत्र । परीांच्त की मृत्यु साँप के काटने ते हुई थी इसिलिए जनमेजय ने सपों के नारा के लिए एक नागयज्ञ किया। तच्क, जिसने परीचित को काटा था, भय से इन्द्रलोक चला गया। सर्पराज वासुकि ने ग्रास्तीक को यज्ञ बंद कराने के लिए भेजा। जनमेजय ने ग्रास्तीक से कहा कि यदि इंद्र तच्क को नहीं छोड़ते तो इंद्र सहित वह भस्म होगा। इस भय से इंद्र ने उसे छोड़ दिया। जब बहुत से सर्प श्राकर उस सर्प कुंड में गिर-गिर कर भस्म होने लगे तो ग्रास्तीक ने जो स्वयं भी सर्प था, ग्रापने कुल की रच्चा के लिए परीचित से बहुत प्रार्थना की श्रीर ग्रंत में उसके कहने से इन्होंने सर्प-यज्ञ बंद कर दिया।

जमद्गिन-एक प्राचीन ब्रह्मिष्ठं। ये भृगु के पुत्र ऋचीक के पुत्र

थे। कहा जाता है कि एक बार कुशिक पर प्रसन्न होकर इंद्र ने उनके यहाँ गाचि नाम से उत्पन्न होना स्वीकार किया। गाधि जब बड़े हुए तो उन्हें सत्यवती नाम की एक कन्या हुई, जिसका विवाह भृगुमुनि के पुत्र ऋचीक से हुआ। एक बार ऋचोक बहुत प्रसन्न हुए स्त्रीर उन्होंने स्राना सास तथा स्त्री के लिए दो चरु तैयार किए। उन्हें खाने से सास को वीर, कूर प्रचंड श्रीर राजों को जीतने वाला पुत्र होता तथा उनको स्त्रो को शांत श्रौर गम्भीर । भूल से ऋ चीक की स्त्री सत्यवती ने अपनी माँ का भाग खा लिया और उसकी माँ ने सत्यवती का । जब सत्यवती को श्रपनी भल ज्ञात हुई तो उसने ऋचीक से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र करू, प्रचंड स्त्रादि न हो बिल्क पौत्र हो। ऋचीक ने उसकी प्रार्थना स्वोकार की स्रोर उसके गर्भ से जमदिश को उलित हुई। जमदिश बड़े ज्ञानी ऋीर विद्वान् थे। इनका विवाह प्रसेनजित का पुत्री रेणुका से हुआ ंजिससे इन्हें समन्वान् , सुषेण, वसु, विश्वासु तथा परशुराम ये पाँच पुत्र हुए। सत्यवती की प्रार्थना के अनुसार वीर, तेजस्वी, कोवी और कूर परशराम था। जमदिग्न की त्राज्ञा पाकर परशुराम ने रेग्नुका को मार डाला था पर फिर परशुराम के वरदान माँगने पर उन्हें जमदिगन ने जीवित किया। परशुराम ने जब सहस्रार्जुन की सहस्र भुजाओं को काट डाला तो उनके कुटुवियों ने एक दिन प्रतिशोध स्वरूप जमदिग्न को मार डाला।

जयंत—इंद्र श्रीर शची का पुत्र। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से इसका युद्ध हुश्रा था। जयंत ने ही कीवे का वेष वनाकर सीता को चींच से मारा था, जिसके फलस्वरूप रामचंद्र ने उसे मारना चाहा परंतु वह उन्हीं की शरण में श्रा गया।।राम ने प्राण-भिक्ता तो दे दी परंतु उसकी एक श्राल निकाल लो श्रीर जयंत काना हो गया। जयंत को उपेन्द्र भी कहते हैं।

जय - विष्णु के दो द्वारपालों में से एक । एक बार इसने सनकादि

ऋषियों को विष्णु में मिलने से रोका या जिमसे दृष्ट हो ऋषियों ने इसे शाप दे दिया। पीछे से उन्होंने जय की मुक्ति का मार्ग भी बतलाया कि विष्णु से शत्रुता या मित्रता करने से तुम्हारी मुक्ति होगो। ऋषि के शाप से जय सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर में कमशाः हिरएयान्त, रावण तथा शिशुपाल हुआं था और शत्रुता कर विष्णु के हाथ मारे जाने पर इसकी मुक्ति हुई। इसके साथी या भाई, दूसरे द्वारपाल का नाम विजय था। दे० 'विजय'।

जयद्रथ—सिंधु देश का राजा श्रीर ! हुयोंचन का जोजा। पांडवों के काम्यक वन में वास के समय जयद्रय ने घोले से द्रौपदी को हर लिया था। इस पर भीम तथा श्रा ने उसकी बड़ी दुर्दशा की श्रीर द्रौपदी को मुक्त किया। इसका बदला लेने के लिए जयद्रथ ने तपस्या द्वारा शिव को प्रसन्न किया। शिव ने वर दिया कि तुम श्रा न को छोड़कर सभी पांडवों को हरा सकोगे। इस वर के फलस्वरूप उसने चकन्यूह में पड़े श्राभिमन्यु का बब किया जिसके बदले के लिए श्रा न ने जयद्रथ को सूर्यास्त के पूर्व मारने की प्रतिशा की। यह सुन कौरवों ने उसे छिपा दिया, परंतु कृष्ण ने छल से सूर्य को रोक दिया श्रीर सूर्यास्त जान जयद्रथ बाहर निकल श्राया। कृष्ण ने जयद्रथ को सामने देल सूर्य को फिर प्रकट कर दिया श्रीर श्र जुन ने जयद्रथ का वब कर श्रायना प्रण पूरा किया। दे० 'दुःशला'

जरत्कार —एक ऋषी जो सपराज बासुकी के जीजा और जनमेजय का नागयज्ञ बंद कराने वाले आस्तीक के पिता थे। एक दिन इनकी स्त्री मनसा ने इन्हें शाम को सोते समय उठा दिया जिससे कोधित होकर ये कहीं चले गए। उस समय आस्तीक गर्भ में था।

जरासन्ध—मगधराज वृहद्रथ का पुत्र श्रौर कंस का समुर । जरासंघ का जन्म चंडकौशिक ऋषि के श्राशीवाद से हुश्रा था। ऋषि ने वृहद्रय को एक फल दिया था जिसको उन्होंने श्रपनी दो रानियों में श्राधा-श्राधा बाँट दिया जिसके फलस्वरूप दोनों रानियों से आयं आयं पुत्र हुए परंतु श्मशानवासिनी जरा नाम की एक राज्ञसी ने उन दो आयों को जोड़ कर पूर्ण पुत्र बना दिया और बालक का नाम जरासंघ पड़ा। जरासंघ ने अपनी दो पुत्रियों अस्ति तथा प्राप्ति का विवाह कंस से किया था। इसकी सहायता से कंस ने अपने पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं राजा बन बैठा। जरासंघ को यह वर मिजा था कि उसकी मृत्यु यों न होकर जोड़ी गई संघियों के टूटने से होगी। कंस को जब कृष्ण ने मार हाला तो बदला लेने के लिए जरासंघ ने उन पर आक्रमण किया पर जरासंघ के भय से कृष्ण द्वारका चले गए। युधिष्ठिर के राजस्य यज्ञ के समय कृष्ण, अजुन, भीम तथा युधिष्ठिर आदि जरासंघ की राजधानी गिरिवज में गये। वहाँ भीम से इससे दंद युद्ध हुआ और भीम ने कृष्ण के इसारे पर बीच से चीर कर इसे मार डाला।

जल-प्लावन—संसार का जल-मग्न हो जाना। सभी धर्मों में जल-प्लावन की बात किसी न किसी रूप में मिलती है। जल-प्लावन प्रलय के समय होता है। हिंदू पुराणों के अनुसार जल-प्लावन में सब कुछ हूब गया था। मत्स्यावतार के सहारे मनु केवल एक नाव पर बैठे रहे। दे० 'मनु' 'मत्स्य'। मुसलमानों और ईसाइयों के अनुसार जल-प्लावन के समय हजरत नृह एक नाव में सब जीवों का एक-एक जोड़ा लेकर बने रहे। दे० 'नृह'। आधुनिक हिंदी काव्य के गौरव ग्रंथ कामायनी में जल-प्लावन का सुन्दर चित्र है।

जह्रु — एक राजर्षि । इनके पिता का नाम सुद्दोत्र तथा माता का नाम केशिनी था । जिस समय ये सर्वमेध यज्ञ कर रहे थे, गङ्गा इनके पास गई तथा इनसे अपना पित बनने की प्रार्थना करने लगीं, परंतु इन्होंने अस्वीकार कर दिया । इस पर गङ्गा ने इनके यज्ञस्थल को ही हुबाने की सोची यह देख जहु ने गङ्गा को पी लिया । भगीरथ के बहुत कहने पर जहु ने इन्हें अपने जानु से निकाला और तब गङ्गा आगो

बढ़ी। तभी गङ्गा का एक नाम 'जाह्नवी' भी पड़ गया। एक अपन्य मत से गङ्गा को लेकर भगीरथ जब गङ्गा सागर की श्रोर बढ़े जहाँ सगर के अ पुत्र जले थे तो रास्ते में जह्नु मुनि यश कर रहे थे। गङ्गा के पानी से उनके यश में विश्व पड़ा अतः वे गङ्गा को पी गए फिर जैसा कि उपर कहा गया है, भगीरथ की प्रार्थना पर गङ्गा को उन्होंने अपने जानु से निकाल दिया।

जांववती — कृष्ण की एक पत्नी । सत्राजित के पास स्यमंतक नाम की एक मिण थी । उनके छोटे भाई प्रसेन की मार कर एक सिंह ने । श्रीर सिंह को मार कर जांववान ने वह मिण ले ली । सत्राजित ने कृष्ण पर संदेह किया कि इन्होंने ही मिण के लिए प्रसेन को मार डाला है। कृष्ण ग्रपना कलंक छुड़ाने के लिए प्रसेन को छोजने निकले श्रीर गुहा में जाकर देखा कि सिंह तथा प्रसेन मरे हैं श्रीर जांववान की पुत्री जाम्ववती उस मिण से खेल रही है। वहाँ कृष्ण श्रीर जाम्ववान का युद्ध हुश्रा परंतु जाम्ववान हार गया श्रीर उसने जाम्ववती तथा स्यमंतक मिण कृष्ण के चरणों में श्रीर्थत कर दी।

जाम्बर्यत--ऋक्षराज जाम्बवान ब्रह्मा के पुत्र ब्रीर ऋचीं के राजा थे। त्रेता में राम की वानरी सेना के ये एक प्रधान वीर तथा सुब्रीव के सेना-पित थे। द्वापर में स्थमंतक मिण के लिए ऋष्ण ने इनसे युद्ध किया था ख्रंत में पराजित होकर इन्होंने मिण के साथ अपनी कन्या जांववंती भी कृष्ण को समर्पित कर दी। दे० 'जांबवंती', 'स्यमंतक'।

जाव। लि — एक प्रसिद्ध दार्शनिक ऋषि तथा महाराज दशरथ के मन्त्री श्रीर पुरोहित। नैय्यायिक होने के कारण श्रनीश्वरवाद सम्बन्धी कुछ विचार भी इन्होंने व्यक्त किये थे, किन्तु राम इस मत के विरोधी थे। नामादास जी ने इन्हें प्रमुख हरिमकों में स्थान दिया है।

जिल्लील — स्वर्भ के एक दूत । ये खुदा की ऋोर से हर एक पैगम्बर के पास हुक्म लेकर जाया करते थे। ११४ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

जुलेखा - मिश्र की राजकुमारी जी यूसुफ से प्रेम करती थी। दे॰ व्यसफ्र'।

जालंधर - शिव के तृतीय नेत्र से उत्पन्न एक राच्स । इन्द्र एक बार शिव के दर्शन करने कैलाश गये। वहाँ उन्होंने एक भयंकर पुरुष को देखकर उसका परिचय पूछा। उत्तर न मिलने पर इन्द्र ने उस पर वज्र प्रहार किया । ऐसा करते ही उसके भाल का तृतीय नेत्र खुल गया श्रीर भयानक श्रीम की ज्वाला निकलकर इन्द्र को जलाने लगी। वास्तव में यही शिव थे। इन्द्र के चुमा याचना करने पर शङ्कर ने उस अिश को समुद्र में फेंक दिया जिससे एक वालक की उत्पत्ति हुई। इसी का नाम ब्रह्मा ने जालंघर रखा ग्रौर इसे वर दिया कि शिव को छोड़कर कोई भी न मार छके । एक ऋन्य मतानुसार इसकी उत्पत्ति गङ्गा नदी तथा समुद्र के संयोग से हुई। इसकी पत्नी का नाम चृन्दा था। एक वार इसे पार्वती से सहवास करने की इच्छा उत्पन्न हुई। युद्ध में शंकर पर विजय प्राप्त करने में ग्राहकल होकर यह शिव का रूप घारण कर पार्वती के पास गया, किन्तु पार्वती ने इसे पहचान लिया श्रीर वे श्रदृश होकर विष्णु के पास पहुँचीं। जालंघर को वर था कि जब तक उसकी स्त्री का पतिव्रत भर्म नष्ट नहीं होगा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती । विष्णु ने जालंघर का रूप धारण कर उसकी स्त्री वृन्दा का सतीत्व नष्ट किया। वृन्दा को जब यह शत हुआ तो उसने विष्णु को शाप दिया कि त्रेता में उनकी स्त्री चुराई जाएगी श्रीर वे वन वन मटकते फिरेंगे। पति की प्राप्त करने के लिए जिस स्थान पर वृन्दा ने तपस्या की थी उसी का नाम वृन्दावन पड़ा । ग्रंत में विष्णु के चक्र से जालंघर की मृत्यु हुई ।

ज्योतिर्लिङ — शिव पुराण के श्रनुसार, प्रकृति श्रौर पुरुषनन सृध्य बनाने के लिए उपक्रम करने लगे तो कम से उनका नाम नारायणी श्रौर नारायण पड़ा। नारायण-रूप पुरुष विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुश्रा श्रौर उस कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। जन्म के कुछ ही देर

बाद वे किंकतं व्य विमूद्ध होकर कमल नाल पर इवर-उवर चूमने लगे। विक्रिण को ब्रह्मा का इस प्रकार व्यर्थ घूपना वुरा लगा श्रीर उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि तुम संसर की रचना करने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो। इस पर ब्रह्मा बिगड़े श्रीर उन्होंने कृद्ध होकर कहा कि तुम कीन हो, श्रीर तुम्हारा भी तो कोई कर्ता है। वात ही बात में दोनों में घोर युद्ध होने लगा। कगड़ा निर्धाने के लिए कालामि को तरह का एक ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न हुश्रा। यह लिंग श्रमंख्य श्रीम् ज्वीलाश्रों से वेष्टित तथा श्रद्धन्त भयंकर था। यह श्रनादि श्रीर श्रनंत था। ब्रह्मा श्रीर विष्णु दोनों श्राश्चर्य में पड़े श्रीर उसके चारों श्रोर घूमने लगे। बहुत प्रयास करने पर भी उन लोगों को लिंग का श्रोर-छोर न मिला, श्रीर श्रंततः वे क्यर स्वर्ग श्रीर नोचे पाताल तक जाकर लीट श्राए।

जनर—एक विचित्र देत्य। शित्र ने दैत्यराज वाण की सहायता के लिए इसको मेजा था। जब कृष्ण अनिरुद्ध को सहायतार्थ वाण के पास गए थे तो ज्वर ने उनको पीड़ित कर दिया था। कोत्र में कृष्ण ने एक नए ज्वर का निर्माण किया जिससे यह लिजित हो गया। कृष्ण ने वाद में इसे छोड़ दिया श्रीम वर दे दिया कि संसार में तुम्हें छोड़ दूसरा ज्वर न रहेगा। तब से यह संसार में है। एक दूसरी कथा के श्रनुसार दत्त प्रजापति ने जब यज्ञ में शिव को न निर्मात्रित कर उनका श्रपमान किया तो कुद्ध होकर शिव ने श्रपने श्वास से यश्च-विष्वं-सनार्थं इस ज्वर को उत्पन्न किया था।

तक्षक—पातालपुरी के श्रेष्ठ ऋाठ नागों में एक, जो कश्यप ऋौर कहू का पुत्र था। ऋषि का शाप पूरा करने के लिए इसी ने राजा परि-चित को काटा था। जब परिचित का पुत्र जनमेजय ऋपने पिता का बदला लेने के लिये सर्प यह करने लगा तो यह डर कर इन्द्र के पास चला गया। यह सुन कर जनमेजय ने ऋपने पुरोहितों को ऋाजा ११६ : इिन्दी साहित्य की श्रंतकथाएँ

दी कि ऐसा मन्त्र पढ़ों कि इंद्र के साथ ही तच्चक श्राहर कुएड में गिरे श्रीर भरम हो जाय। पुरोहितों ने ऐसा ही किया तो. इन्द्र डरे श्रीर उन्होंने तच्चक को छोड़ दिया। श्रव तच्चक कुएड की श्रीर खिंचने लगा। बासुिक ने कोई उपाय न देख श्रपने भाष्त्रे श्रास्तीक को जनमेजय के पास यज्ञ रोवने के लिए मेजा। श्रास्तीक इसमें सफल हुश्रा श्रीर इस प्रकार तच्चक के प्रारा बचे। दे० 'श्रास्तीक', 'परीच्चित'।

ताड़का— सुवेत नामक एक वीर यत्त की पुत्री । ब्रह्मा के आशी-विद से इस्ता जन्म हुआ था। इसका पति अगस्य के शाप से मारा गया था। ताड़का अपने पुत्र मारीच के साथ अगस्य को मारने गई, परन्तु ऋषि ने इसे राज्यस बना दिया। तब से इनका काम ब्राह्मणों का बिनाश करना हो गया। जब ताड़का के कारण जङ्गल में ऋषियों का रहना दुर्लभ हो गया तो इसके बध के लिए विश्वामित्र राम तथा लद्मण को दश्रथ से माँग कर ले आए। पहले तो राम स्त्री जान कर इसे मारने में संकोच कर रहे थे पर विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने इसका बच किया।

तारकासुर— देवताश्रों का शत्रु एक असुर जो बजांक का पुत्र था।
तप द्वारा ब्रह्मा से इसने वर प्राप्त किया था कि संसार में इसकी बराबरी
का बलवान कोई दूसरा न हो और इसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र
द्वारा हो। इसने देवताओं को बड़ा परेशान किया। देवता लोग ब्रह्मा
के पास गए परन्तु वे श्रपने वरदान से हार चुके थे। अतः शिव के
पुत्र-लाभ की बात सोची जाने लर्गः। देवता लोगों के कहने से कामदेव
शिव के सामने उन्हें उत्तेजित करने गए परन्तु शिव के ध्यान टूटते ही
उनका त्रिनेत्र खुला और कामदेव जल गए। पार्वती से विवाह होने
पर भी जब बहुत दिन तक कोई पुत्र न हुआ तो देवता लोग बड़े चिंतित
हुए। श्रंत में वे लोग अग्नि के पास गए और अग्नि ने कपोत रूप

आरण कर शिव के वीर्य को धारण किया जिनसे शिव के पुत्र कार्तिकेय दूर । इन्हीं कार्तिकेय द्वारा तारकासुर मारा गया । दे॰ 'कार्तिकेय' ।

तारा -- रे. बालि की पत्नी तथा श्रंगद की माता। जब राम ने बालि का वध कर दिया तो इसने श्राना ब्याह सुप्रीव से किया। यह पंच देव-कन्याश्रों में है। रे. वृहस्पति की स्त्री जिसे उसकी इच्छानुसार चन्द्रमा ने रख लिया था। वृहस्पति ने इसे चन्द्रमा से माँगा तो उन्होंने देना श्रस्वीकार कर दिया। दोनों में इस पर युद्ध होने लगा श्रीर बझा छुड़ाने श्राए। श्रंत में तारा ने प्रस्व किया श्रीर चन्द्रमा ने श्रपने पुत्र को लेकर तारा को लीटा दिया यही पुत्र 'युव्व' कहा गया।

ताल कंतु -(१) एक राज्ञ्स जिसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों हुई।

(२) भोष्म का एक नाम। इनकी ध्वजा पर ताल का चिह्न श्रंकित था, इसीलिए यह नाम पड़ा था।

तिमिध्यत—महाराज दशाय के समकालीन एक पराक्रमी राजा । इनका एक नाम शंकर भी है। एक बार देशसुर संप्राम में इन्होंने ऋपुरों का साथ दिया था। इन्द्र की सहायता करने के लिए दशाय ने भी इस खुद में भाग लिया। इनसे लड़ते समय दशाय मूर्डिअत हो कर गिर पड़े। इसी ऋवसर पर कैकेयी ने उनको सेवा की, जिसके फलस्वरूप दशाय ने उसे बरदान देने के बचन दिए थे।

तिलोत्तमा—तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा ने सुन्द तथा उपसुन्द को चर दे रखा था कि तुम लोगों से बलवान पृथ्वो पर दूसरा न होगा और तुम लोगों को मृत्यु केवल श्रापसो युद्ध से होगो । वर के श्रमिमान में दोनों ने पृथ्वो पर बड़ा श्रत्याचार किया । श्रंत में देवता लोग ब्रह्मा के पास गए और त्राण के लिए याचना करने लगे । ब्रह्मा ने उन दोनों को मार पृथ्वो का कल्याण करने के लिए विश्वकर्मा से एक श्रद्धितीय अपसरा निर्मित करने का श्रादेश दिया । विश्वकर्मा ने विश्व को सभी सुन्दर वस्तुओं से तिल्लानित मर सींदर्य लेकर तिलोत्तमा नामनो श्रप्सरा

११८ : हिन्दी साहित्य की ख्रंतर्कथाएँ

का निर्माण किया (इसी से यह तिलोत्तमा कहलाई)। इसको सुन्द् तथा उपसुन्द के पास भेजा गया। देखते ही दोनों इस पर मोहित हो गए श्रीर इसे लेने के लिए श्रापस में लड़ने लगे। इसी श्रापसी युद्ध में दोनों ने एक दूसरे को मार डाला।

तुम्बुरु— ब्रह्म की सभा के एक संतीतज्ञ ऋषि। ये कश्यप के पुत्र थे। रंभा नामक अप्तरा पर मोहित हो जाने के कारण कुवेर ने इन्हें राच्स योनि में जन्म लेने का शाप दिया था। विराध नामक राच्स के रूप में इनकी मृत्यु राम के द्वारा हुई और ये अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए। तंबूरा नामक वाद्य यंत्र के आविष्कारक यही माने जाते हैं।

तुवा-- मुसलमानी धर्म के अनुसार स्वर्ग का एक पेड़। यह बड़ा पवित्रं है।

तुर्वसु— राजा ययाति श्रीर उनकी रानी देवयानी के पुत्र । जराग्रस्त होने पर इनके पिता ने इनसे यौवन माँगा, श्रीर इनके नकारात्मक उत्तर देने पर उन्होंने शाप दे दिया, जिसके कारण ये मलेच्छों के श्रिधिपति हुए । इनके बंशजों ने दिक्कण में पांड्य तथा चोल श्रादि राज्यों की स्थापना की । पुराणों के श्रनुसार इनका राज्य तुरस्क (वर्तमान तुर्किस्तान) तक फैला हुश्रा था ।

दुलसी— अत्यन्त पिवत्र वृद्ध जो वैष्णवों द्वारा पूजा जाता है। इसकी उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि यह एक स्त्री थी जो राधा की सखी थी। एक दिन राधा ने इसे कृष्ण के साथ विहार करते देख शाप दिया कि तू मनुष्य हो जा। शापानुसार नुलसी धर्मध्वज राजा की कन्या हुई। उसके असीम सोंदर्य की नुलना किसी से नहीं हो सकती थी अप्रतः उसका नाम 'तुलसी' पड़ा। उसने बोर तप किया और वर माँगा कि 'मैं कृष्ण के साथ संभोग करने से अभी तृप्त नहीं हूँ अतः उनकी पत्नी होना चाहती हूँ।' ब्रह्मा के कहने पर तुलसी ने शंखचूड़ नाम के राज्यस से शादी। शंखचूड़ को वर मिला था कि बिना उसकी स्त्री का सतीत्व मंग हुए उसकी मृत्यू न होगी! जब शंखचूड़ से देवता लोग परेशान हो गए तो विष्णु ने शंखचूड़ का रूप घारण कर तुलसी के साथ भोग किया। इस प्रकार शंखचूड़ मर गया पर तुलसी बहुत रूट हुई श्रीर उसने विष्णु वो पत्थर हो जाने का शाप दिया। तभी से विष्णु शालिशाम की पिडी वने श्रीर उनके वरदान से तुलसी, तुलसी वृद्ध बनीं जिसका पत्ता शालिशाम (विष्णु) के मस्तक पर चढ़ने लगा।

तुलसीदास— एक प्रसिद्ध भक्त कि । इनका जन्म १५८६ वि० के श्रास-पास हुआ था। तुल की अपनी की रहावली पर बहुत अनुरक्त रहते थे। एक बार बह इनसे पृछे बिना अपने नैहर चली गई। शाम को जब तुलसी को पता चला तो ये भी चल दिए। कहा जाता है कि इन्होंने एक मुदें पर चड़कर नदी पार की तथा सौंप को रस्सी समभ उसके सहारे रहावली के कोठे पर चड़ गए। इन्हें देख रहावली बहुत लिजत और कोधित हुई। उसने अपनेश में इनसे कहा—

लाज न लागत आपको, दौर आयह साथ। चिक-धिक ऐसे प्रेम को कहा कहाँ में नाथ।। आहिय चर्म मय देह मम, तामें जैसी प्रीति। ऐसी जो औराम महँ, होत न तो भवमीति।।

यह बात तुलसी के हृदय में लगी और वे तुरन्त लौट गए तथा साधु हो गए। तुलसी के सम्बन्ध में भाँति-भाँति की किंबदंतियाँ प्रचलित हैं। ये रोज सबेरे एक पेड़ में पानी देते थे जिससे उस पेड़ के भूत ने प्रसन्न हो इनकी हनुमान से भेंट करा दी ख्रीर हनुमान की कृपा से चित्रकृट में इन्होंने राम-लद्मण के दर्शन किए—

चित्रकूट के घाट पर, भइ संतन की भीर।

तुलसीदास चंदन विसत, तिलक देत रघुवीर ॥

तुलसी के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने एक विधवा के

१२०: हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

मरे पित को जिला दिया था तथा श्रापने मित्र टोडर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के लिए उनसे पंचनामा लिखा दिया। कहा जाता है कि इनकी कुटिया की चोर श्रादि से स्वयं राम-लद्मण रचा करते थे। इनके सम्बन्ध में यह भी किंवदंती है कि एक बार ये किसी कृष्ण मंदिर में गए पर 'तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ' कहते हुए इन्होंने मूर्ति को प्रणाम नहीं किया। इनके मुँह से यह निकलना था कि मूर्ति राम में परिवर्तित हो गई।

तृणावतं एक राच्छ जिसे कंस ने कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा था। एक बार यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर खिला रही थी। तृणावर्त एक तीत्र ग्राँधी के रूप में वहाँ ग्राया। कृष्ण उसे पहचान कर यशोदा की गोद से उतर गये जिससे कि उन्हें (यशोदा की) किसी प्रकार का कष्ट न हो। कोध में भरा हुग्रा तृणावर्त कृष्ण को श्राकाश में उड़ा ले गया। यशोदा यह देखकर बहुत घबराई। सब गोकुलवासी कृष्ण के लिए रोने चिल्लाने लगे। कृष्ण ने तीनों लोकों का भार ग्रपने पेट में धारण कर लिया जिससे राक्षस को ऐसा लगने लगा मानो उसने भूल से किसी पर्वत को उठा लिया है। ग्रंत में उसने कृष्ण को पृथ्वी पर गिराने का प्रयास किया किन्तु कृष्ण ने गला दवाकर मार डाला। उसका शव बज के बाहर एक बड़ी चट्टान पर गिर पड़ा जिस पर कृष्ण बालक रूप में कीड़ा करने लगे।

त्रिक्ट--१. एक पर्वत जिसकी तीन चोटियाँ हैं, श्रीर जिस पर लंका बसी मानी गई है। देवी भागवत के श्रमुसार यह एक तांत्रिक पीठ स्थान है जहाँ देवी रुद्रसुन्दरी के रूप में निवास करती हैं।

तामन पुराण के अनुसार चीर सागर में एक पर्वत है जी सुमेर पर्वत का पुत्र है। इस पर देविष, किन्नर, विद्याधर, अप्रसरा, गंधव तथा
 सिद्ध आदि निवास करते हैं। इसकी तीन चोटियाँ कम से सोने, चाँदी और वर्फ की हैं जिनमें प्रथम दो पर सूर्य और चंद्र निवास करते हैं।

तीसरी चोटी मिणियों का तरह चमकतो है। यह सबसे ऊँची चोटी है तथा नास्तिकों एवं पापियों को दिखाई नहीं पड़तो। सुनेल, चिनक्ट, त्रिश्टक्क, चिन्नकृटक आदि भी इसके नाम हैं।

त्रितटा — रावण के श्रंतःपुर को एक राज्यों जो एक मत से विभीषण की वहन थी। श्रामोक वाटिका में यह जीता की देख-रेख करती थी। इसने स्वप्त में देखा कि रावण विनास को प्राप्त होगा। सोता के प्रति इसका व्यवहार बहुत श्रव्हा था। इसका एक नाम वर्मका भी था।

त्रिपुर—(१) तारकामुर के तीन पुत्रों तारकाच, कमलाच और विद्युत्माली के लिए मय नामक दानव ने तीन नगर सोने, चाँदी और लोहे के बनत्राए थे। इन्हें त्रिपुर कहते हैं। इनकी बोर तपस्या के उपरांत इन तीनों भाइयों को ब्रह्मा ने यह वर दिया कि इनकी मृत्यु जलर नहीं होगी। जो एक हो बाण से तीनों पुरों को नब्द कर देगा केवल वही उनका वस कर सकेगा। इस वरदान को पाकर ये निर्भय होकर मनमाने उन्न से अत्याचार करने लगे। अंत में इनके अत्याचारों से पीड़ित सब देवताओं ने मिलकर शिव से प्रार्थना को और उन्होंने एक ही बाथ से इन तीनों पुरों को नब्द करके इनका संहार किया। तभी से शिव 'त्रिपुरारि' कहलाने लगे।

(२) एक मत से त्रिपुर नाम का एक राज्स भी था।

त्रिलोचन या त्रिलोचन देव — वेश्याकुलोः पत्र एक प्रसिद्ध वैष्णव अक । स्वयं व्यववाय में लगे होने के कारण घर श्राए मकों की सेवा करने के लिए ये एक नौकर रखना चाहते थे। कहा जाता है कि इनकों उचित व्यक्ति न मित्तते देख स्वयं भगवान् इस शर्त पर इनके यहाँ नौकर हो गये कि वे उन्हें भर पेट खाने को दिया करेंगे। मगवान् को खुराक बढ़ते-बढ़ते ५-७ सेर तक पहुँच गई। इसको चर्चा इनको पत्नी ने एक बार श्रुपनो पड़ोसिन से कर दो। उसी दिन मगवान श्रंतर्थीन

## १२२: हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

हो गए। एक श्राकाशवागी द्वारा जब इन्हें यह मालूम हुश्रा कि स्वयं भगवान इनके यहाँ नौकर थे, तो ये बहुत ही दुखी हुए।

त्रिविक्रम—िवरणु का एक नामांतर। यह नाम विर्णु के वामन श्रवतार के लिए प्रयुक्त हुन्ना है, जिन्होंने तीन पग में स्वर्ग, पृथ्वी श्रीर पाताल लोक नाप लिए थे। एक मत के श्रनुसार वामन के ये तीन पग स्थं उदय, मध्य श्रीर श्रस्त काल के प्रतीक हैं। इस प्रकार त्रिविक्रम स्थं का ही एक नाम है।

 त्रिशंकु—एक सूर्यवंशी राजा । ये महाराज हिर्र्श्चंद्र के पिता थे । इनका यथार्थ नाम सत्यव्रत था। वास्मीकि रामायण के अनुसार ये बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक बार इनकी इसी शरीर से स्वर्ग जाने की इच्छा हुई । इन्होंने अपनी इच्छा अपने कुलगुरु विशय्ठ को सुनाई पर उन्होंने इसे क्रसम्भव कहकर टाल दिया। पर राजा की लगन कम न हुई। उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों से यह बात कही। वे यह सुनकर वहुत रुष्ट हुए कि जिस कार्यको पिता ने करने से इन्कार किया ये पुत्रों से कराना चाहते हैं। ग्रीर उन्होंने त्रिशंकु को चांडाल होने का शाप दिया। एक मतानुसार विशष्ट से कार्य होते न देख कर दूसरा गुरु चुनने की इच्छा प्रकट की थी, जिससे रुष्ट हो विशष्ट के पुत्रों ने इन्हें चांड।ल हो जाने **का शाप दिया था।** चांडाल होने पर भी उनकी इच्छा बनी ोही श्रौर वे विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली श्रीर वे इसके लिए यज्ञ करवाने लगे। विश्वामित्र के डर से सब अपृषियों ने तो यज्ञ में भाग लिया पर अपना ग्रंश हेने के लिए देवता न स्नाए। इस पर विश्वामित्र बहुत रुष्ट हुए स्त्रीर उन्होंने ऋपने तपो बल से चांडाल रूप विशंकु को स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग में इन्द्र तथा अन्य देवतास्त्रों ने इसका विरोध किया स्रीर स्वर्ग के दरवाजे से इन्हें नीचे ढकेल दिया। इस पर विश्वामित्र श्रीर विगड़े तथा उन्होंने कहा कि मैं यातो दूसराइन्द्र बनाऊँगायाफिर एक भी इंद्र न ग्हेंगे। एक मत से उन्होंने दूसरा स्वर्ग बनाने की भमकी दी। इस पर देवता लोग बहुत घबराये। छंत में दोनों श्रोर का सममौता इस बात पर हुशा कि शिश कु स्वर्ग श्रीर पृथ्वी के बीच ही लटके रहें तथा तारे की तरह चमका करें एवं समित्र तथा श्रान्य नक्षत्र उनके चारों श्रोर रहें। यही हुश्रा श्रीर तमी से वे श्राघोमस्तक हो (सर नीचे श्रोर पैर उपर) कर बीच में लटके माने जाते हैं। समित्रों के पास के एक तारे के विषय में श्राज भी प्रसिद्ध है कि वही त्रिशंक है।

हरिवंश पुराश के ऋमुसार महागाज इय्याक्स के पुत्र का नाम सत्यवत था। इसने एक दूसरे की स्त्री ऋपने घर में रख ली, इस पर पिता ने चांडाल हो जाने का शाप दे बिरवा। सत्यवत चांडाल होकर चांडालों के साथ रहने लगा। उसके पास ही विश्वामित्र का आश्रम था। एक बार वहाँ १२ वर्ष का ऋकाल पड़ा। सत्यवत ने विश्वामित्र के छोटे लड़के को भी खिलाया और खुद भी खाया। इस पर विश्व मार कर उस लड़के को भी खिलाया और खुद भी खाया। इस पर विश्व ने उस पर तीन दोष लगाया। १० अपने पिता को रूट करने का, २० गुरु की गाय मारने का, तथा ३० उसका माँस स्वयं तथा ऋषि पुत्र को खिलाने का। तीन दोषों के कारण ही उसका नाम त्रिशंकु पड़ा। इसने विश्वामित्र के पुत्र तथा स्त्री आदि की रक्ता की थी अतः उनसे सशरीर स्वर्ग जाने का वर माँगा। और उसके बाद उपयुक्त घटना विश्व हुई।

विष्णु पुराण के अनुसार कथा बुछ श्रीर है। सत्यव्रत ने चांडाल होने के बाद विश्वामित्र के परिवार की रक्षा के लिए हिरन का माँस पेड़ पर टाँग दिया था। उन्हें भय था कि ये स्वयं देंगे तो ऋषि-परिवार खांडाल का भोजन ग्रहण न करेगा। जब विश्वामित्र को इसका पता चला तो वे बड़े प्रसन्न हुए तथा इनसे वर माँगने के लिए कहा, श्रीर फिर उपयुक्त घटनाएँ घटीं। सत्यवत ने ऋपना विवाह केकय वंशीय कन्या सदारथा से किया था जिससे सत्यवादी हरिश्चंद्र पैदा हुए । इन्हें 'वेवस्' मो कहा गया है ।

त्रिशिर—(१) वेदों में त्वष्ट्रिया त्वष्ट्रा प्रजापीत के पुत्र । इनका -नाम विश्वरूप भी था । इंद्र ने इन्हें मारा था ।

- (२) हरिवंश पुराण के श्रमुसार ज्वर पुरुष जिसे संकर से रायण या वाण की सहायता के लिए उत्पन्न किया था श्रीर जिस के ३ सर, ३ पैर, ६ हाथ श्रीर ६ श्रॉंसें थीं।
  - (३) महाभारत कालीन एक राज्ञस।
- (४) रामकालीन एक राक्षम जो रावण का मित्र, सौतेला भाई या बेटा था। इसके तीन तिर थे। यह दूवण के ४ मंत्रियों में से एक था, तथा खरदूवण के साथ राम से लड़ने गया था। राम द्वारा १४ हजार रास्त्र मों के बच के बाद भी यह खर के साथ बँघा था, किन्तु बाद में खर के साथ हो इसे राम ने मार डाला। किसी मत से इस नाम के दो रास्त्र में विरत्रण को रावण का भाई था जिसका वर्णन तुल्तती ने अरएयकांड में खरदूवण के साथ किया हैं, दूसरा रावण का पुत्र था जो राम रावण युद्ध में वीरता से लड़ा, अरेर हनुमान द्वारा मारा गया था। त्रिशिया, तिसिरा, त्रिशोर्ण इसी के नाम हैं। इन्हें भी त्रब्धा का पुत्र कहा गया है। दे॰ 'त्वधा'।

त्विष्ट्रा—देवतात्रों के प्रधान शिल्पों जो उनके श्रस्त-शस्त्रों का निर्माण करते थे। इन्हें सभी प्राणियों का निर्माता श्रीर श्रिग्न के उत्पन्न करने वाला कहा गया है। इनके पुत्र का नाम तिशिर था जिसके तीन सिर, छः श्राँखें श्रीर तीन मुख थे। कुछ पुराणों में त्वष्ट्रा श्रीर विश्वकर्मा, एक ही व्यक्ति माने गये हैं।

दंडक — एक जंगल जो गोदावरी श्रोग नर्मदा नदी के बीच में या। बाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोकों से ऐसा लगता है कि उत्तर में यह यमुना के दिल्ला तक फैला हुआ था। इस्वाकु के १०० पुर्हों में एक का नाम दंड या दंडक था। वहीं इस स्रेन्न में पहले राज्य करता था। दंडक के गुरु शुक्राचार्य थे। एक बार दंडक ने शुक्राचार्य की कन्या के साथ बलात्कार किया। इस पर रुट्ट होकर शुक्र ने इन्हें इनके सम्पूर्ण राज्य के साथ मस्म कर डाला। तभी से इनका देश दंडक, दंडकवन या दंडकारण्य कहा जाने लगा श्रीर इसका सारा सांदर्य समात हो गया। इस जंगल में पेड़ तो थे पर किसी में पत्ते या पत्ल-पृत्त नहीं थे। रामावतार में जब राम, जानकी एवं लद्मण के साथ यहाँ श्राए तो यह वन शाप मुक्त होकर पुनः हरा-भरा हो गया। स्पीणला की नाक यहीं कटी थी तथा यहीं मारीच बध श्रीर सीता-हरण भी हुआ था।

दंखपाणि—काशी में स्थिति भैरव की एक मूर्ति। काशी खंड के अनुसार एक हरीकेश नामक भक्त था। इसके पिता का नाम पूर्णभद्र था। इसके घोर तप से प्रसन्न होकर शिव श्रीर पार्वती इसके पास गए श्रीर इसे अपनी नगरी काशी का धर्मराज बनाया था। हरीकेश दुर्धी को मारने श्रीर साधुश्रों के पालन करने का काम दिया गया। काशी की यह भैरव की मूर्ति उन्हीं की है। इनकी सहायता के लिए शिव ने संभ्रम श्रीर उद्भ्रम नामक श्रपने दो गया भी इनके साथ कर दिए। कहा जाता है कि बिना इनकी पूजा किए कान्न में कोई मुक्त नहीं हो सकता। इन्हें हि कि बिना इनकी पूजा किए कान्न में कोई मुक्त नहीं हो सकता। इन्हें हि कि बिना इनकी पूजा किए कान्न में कोई मुक्त नहीं हो सकता। इन्हें हि कि बिना इनकी पूजा किए कान्न में कोई मुक्त नहीं हो सकता। इन्हें

लोक वेदहू विदित बारानसी की बड़ाई, बासी नर-नारि ईस अंविका-स्वरूप हैं। कालनाथ कोतवाल, दंडकारि दंडपानि, सभासद गनप से अप्रमित अनूप है।

दक्षप्रजापति — महाभारत के श्रनुसार दक् की उत्पत्ति ब्रह्मा के दाएँ श्रंगृठे से हुई थी। उनके बाएँ श्रँगृठे से एक स्त्री उत्पन्न हुई:

नो दत्त की स्त्री हुई। एक ग्रन्य मत से मनु को पीत्री न्त्रीर प्रियवत की पुत्री प्रसूति दल की स्त्री थी। प्रमृति से दत्त की एक मत से २४, एक मत से ५० श्रीर एक मत से ६० पुत्रियाँ हुई। इनमें १० का विवाह धर्म से तथा १३ का कर्यप ऋषि से हुआ था। कर्यप की पितयों से देव, दैत्य, सर्प, पची ऋादि ऋनेक योनियों के लोग पैदा हुए। एक मत से दक्ष की २७ पुत्रियों का विवाह चन्द्रमा से हुआ था स्त्रीर यही २७ नत्त्रत्र हैं। दत्त् प्रजापित की एक पुत्री सती थीं जिनका विवाह शिव से हुआ था। एक बार दच्च ने यह किया पर शिव या सती को नहीं बुलाया, फिर भी पिता का घर जान सती चली आईं। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि यज्ञ में सब देवता श्रों का भाग तो है पर शिव का नहीं। यह उन्हें बहुत बुरा लगा और यज कुएड में कृदकर उन्होंने श्रपने प्राया दे दिए । यह देख शित्र के मणों ने यज्ञ का नाश कर दिया । कुछ मतों से इसी समय शिव ने अपने श्वास से ज्वर उत्पन्न किया जिसने यज्ञ-भङ्ग करने में गणों की सहायता की । दे॰ 'महादेव' 'सती' 'पार्वती' 'ज्वर 'बीरभद्र'। स्त्रत्य स्थानी पर दक्त का जीवन स्त्रीर प्रकार से भी चित्रित मिलता है।

दत्तात्रेय --एक प्राचीन ऋषि जो पुराणों के अनुसार विष्णु में २४ अवतारों में माने जाते हैं। कहा जाता है कि विष्णु ने ही अनस्या के गम से इनके रूप में जन्म लिया था। अनस्या ने देगताओं से यह वर प्राप्त किया था कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश मेरे गर्भ में क्रमशः सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा होकर आवें। इनके पिता का नाम अति था। जब दत्तात्रेय गर्भ में ये तो एक बार हैं इयराज अति को बहुत परेशान करने लगे। कोवित होकर ७वें दिन हो वे गर्भ से निकल आए। ये वड़े विद्वान और योगी थे। इन्होंने अपने बहुत से गुरु बना रक्खे थे। माग वत के अनुसार पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अभि, न्वद्रमा, सूर्य, कब्तूर अजगर, सागर, पत्रक्क, मधुकर, हाथो, मधुहारी, हैरण, मञ्जलो, पिंगला, वेश्या, गिद्ध, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनानेवाला, साँप, मकड़ी श्रीर तितली—ये २४ गुरु थे।

द्धीचि—एक वैदिक ऋषि। वेद में इनका नाम द्यंच मिजता है। बाद में ये द्धीचि के नाम से प्रसिद्ध हुए। साहक के निरुक्त के अनुसार ये अधर्यन् के पुत्र हैं। इमीलिए इनका कहीं-कहीं नाम आधर्यण मिलता है। ऋग्येद्द भी इन्हें अधर्यन् का पुत्र कहता है। ब्रह्मां छुराण के अनुसार ये शुकाचार्य के पुत्र थे। कुछ पुराणों के अनुसार इनकी माता कर्दभ ऋषि की कन्या शांति थीं। इनके विषय में पुराणों तथा अन्थों में अनेक कथाएँ मिलती हैं। कहीं-कहीं तो एक ही कथा के कई रूप भी मिलते हैं। इसी कारण इनके विषय में निश्चतः कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ कुछ प्रधान कथाएँ दी जा रही हैं—

महाभारत के अनुसार जब दल् शिव के बिना यह कर रहे थे तो द्धीचि ने ऐसा करने के लिये उनको बहुत समभाया पर उन्होंने द्धीचि की एक न सुनी। इस पर शिव भक्त द्धीचि वहां से रुस्ट होकर चले गये और बाद में यह निध्यंस करने में उन्होंने महायता दी। एक बार द्धीचि बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। इंद्र इंद्रासन छिन जाने के भय से बहुत डरे और उन्होंने अंक अपा नाम को अपसरा को उनको बिच-लित करने के लिये भेजा। उस समत्र द्धीचि सरस्वती नदी के किनारे तर्पण कर रहे थे। अलंबुषा वहाँ अपनी काम चे र्याण कर ने लगी। अशि अपने को रोक न सके और उनका बीर्य स्विलित हो गया। उसी बीर्य से उन्हें सारस्वत नामक बुत्र हुआ। ब्रह्मां उपराण के अनुसार उनकी किसी सरस्वती नाम की पत्नी से सारस्वत का जन्म हुआ था। इस कृत्य के द्वारा इंद्र ने द्धीचि से वैर मोल ले लिया। कुछ दिन बाद गर्व के कारण एक बार इंद्र ने देवगुरु बृहस्यित का अपमान किया और देवलोक से चले आए। असुरों को इसका पता चला तो उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई की। ब्रह्मा की राय एवं सहायता से त्वष्ट्रा के पत्र विश्वस्थ

१२ : इन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

गुरु बनाए गए श्रीर नारायण कर च की प्राप्त कर इंद्र विजयी हुए । विजय की खुशी में यह होने लगा । विश्वरूप ने चुप के श्रासुरों के नाम पर भी श्राहुति दे दी । इस पर इंद्र ने उनका सर काट डाला । इसका पता पा विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने धुत्रासुर नामक राक्षस पैदा किया जो इंद्र को मारने के लिये देवलोक गया । इंद्र फिर ब्रह्मा से राय लेने गए । ब्रह्मा ने द्धीचि की हड्डी के बज़ से बृत्र की मृत्यु वतलायी । इंद्र द्धीचि के यहाँ गए । यद्यपि द्धीचि को श्रंक्त खुपा वाली घटना भूली न यो पर उन्होंने शत्रु भाव भूल कर हड्डी देनी स्वीकार की । इड्डी लेने के लिए द्धीचि को मारना पड़ता पर इस किटनाई से इंद्र को न जाने के लिए द्धीचि ने योग की श्राप्त से श्रपना शरीर जला डाला श्रीर इंद्र शेष इड्डियों को ले श्राए । उन हड्डियों से विश्वकर्मा ने बज़ बनाया जिससे बृत्रासुर मारा गया । श्रिम पुराण के श्रनुसार बज़ के श्रितिरक्त कुछ श्रीर श्रस्त भी उनकी हड्डी के बनाए गए थे।

रावण द्वारा उद्धत कथा के अनुसार इंद्र ने दर्धाचि अधि को प्रवर्ष विद्या तथा मधुविद्या की शिक्षा दी श्रीर कहा कि इन विद्या को किसी से वतला श्रीगे तो तुम्हारा सर काट लिया जायगा। श्रिश्वनी कुमारों ने द्वीचि का सिर काट उसके स्थान पर घोड़े का सर जोड़ दिया तथा उनसे दोनों विद्याएँ प्राप्त की। इंद्र ने सुना तो तुरंत इनका सर काट हाला बाद में श्रिश्वनी कुमारों ने इनका पुराना सर जोड़ दिया श्रीर के टीक हो गए।

शाख्यायन के मत से जो घोड़े का सर जोड़ा गया था श्रीर जिसे इंद्र ने काट डाला था उसी की इड़ी का बज़ बनाया गया था।

ऋग्वेद में ही एक स्थल पर वहा गया है कि इंद्र ने दधीचि की हुड़ी से E वृत्रों को E० बार मारा था।

दनु - दत्त प्रजापित तथा आसिक्त की पुत्री तथा कश्यप की पत्नी। इसके गर्भ से ४० पुत्र उत्पन्न हुए जो (इसके नाम के कारण ही) 'दानय' कहलाए । प्रसिद्ध देश्य मुत्रासुर भी इन्हीं का पुत्र था जिसकी मृत्यु दधीचि की हड्डियों से निर्मित इंद्र के यज्ञ से हुई थी ।

दमयन्ती— विदर्भराज भीम की पुत्री। राजा ने इसकी शादी के लिए एक स्वयंथर की रचना की। देवना तथा अन्य राजाओं की छोड़कर इससे निपादराज नल के गले में जयमाला डाल दी क्योंकि नल के गुलों को इसने एक इस से पहले से ही सुन रना था। इस कार्य से शनि त्या काल बड़े अपसल हुए और दमयन्ती को कब्द देने की सोचने लगे। अंत में विवाह के ११ वें वर्ष किल ने नल को राज्यच्युत करा दिया और नल-दमयन्ती वन-यन फिरने लगे। शेष के लिए देखिए 'नल'।

दशरथ—श्रयोध्या के प्रसिद्ध इच्चाकुवंशी राजा तथा भगवान राष्ट्र के पिता । इनकी तीन रानियाँ- -कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी थीं, परंतु इन्हें एक भी संतान न थी । राजा ने अप्रध्यश्च को बुलाकर पुत्रेष्ठि यज्ञ किया ग्रीर उसका प्रसाद खाने से तीनों रानियों की गर्भ रहा । कालान्तर राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रृष्ठ ये चार पुत्र उत्पन्न हुए । एक बार इन्होंने मृग के भ्रम ने श्रंथमुनि के पुत्र अवज्ञकुमार को मार दिया था जिससे कुपित हो मुनि ने शाप दिया था कि तुम्हें थी मेरी भाँति पुत्र-शोक से मरना होगा । वही हुआ । कैकेयो ने देवासुर संग्राम में इनके रथ की रक्षा की थी जिससे प्रसन्न हो इन्होंने दो वर देने का प्रणा किया था । राम के राज्यारोहण के समय मंथरा के कहने में आकर कैकेयी ने दोनों वर माँगे । एक के अनुसार भरत को राज्य देना था तथा दूसरे के अनुसार राम को १४ वर्ष का बनवास । इसके अनुसार राम, लक्ष्मण श्रीर सीता के साथ बन चले गए श्रीर उनके वियोग में दशरथ का प्राणांत हो गया । दे० 'श्रंघ', 'राम', 'कैकेयो', 'रोमपाद'।

दानव — प्रयोगतः प्रायः दानव, राक्तस, दैत्य ग्रादि शब्द एक सममे जाते हैं पर मूलतः इनमें श्रंतर है। दक्ष प्रजापति की कन्या दनु श्रौर कश्यप ऋषि के पुत्र दानव कहलाए। दानवों में शंबर, नमुचि, पुलोमा

### १३० : हिन्दी साहित्य की स्रंतर्कथाएँ

तथा केशी त्रादि प्रसिद्ध हैं । महाभारत के श्रनुसार दनु से उत्पन्न मूल दानवों की संख्या ४० थी पर भागवत के श्रनुसार यह संख्या ६० है। इन्हें राच्नस भी कहते हैं। दे० 'दैत्य'।

दिकगल — (सं) पुराणों के अनुसार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिल्ल अग्निकोण नैऋत कोण, वायुकोण, ईशान कोण, उर्दे तथा अबो — इन दसों दिशाओं को पालन या रहा। के लिए दस देवता नियुक्त हैं, जिन्हें दिकपाल कहते हैं। इनके नाम निम्न हैं —

|     | दिशा             |       | दिक   | पाल या रक्षक देवत | π |
|-----|------------------|-------|-------|-------------------|---|
| ₹.  | पूर्व            |       | ***   | इंद्र             |   |
| ₹.  | पश्चिम           | • • • | ***   | वरुग              |   |
| ₹.  | उत्तर            | ***   |       | कुंबेर            |   |
| ٧.  | दिच्गा           | ***   | 4 * * | यम                |   |
| χ.  | <b>त्रमिको</b> ण |       | • • • | विह्न             |   |
| ξ.  | नैऋ त कोण        |       | ***   | नैऋ त             |   |
| v.  | वायुक्तोगा       | ***   | ***   | मघ्त              |   |
| ς,  | ईशान कोएा        |       | ***   | ईश                |   |
| ε.  | ऊईदिशा           | 4 * * |       | ब्रह्मा           |   |
| ξo, | ग्रघोदिशा        |       |       | ग्रनंत या शेषनाग  | ľ |

विशाज— पुरायों के अनुसार दस दिशाओं में से ऊपर नीचे छोड़कर द में द हाथियाँ नियुक्त हैं जो रहा के साथ-साथ पृथ्वी को दबाए रहते हैं। इनके नाम निम्न हैं—

|    | <b>হি</b> श |      |       | दिगाज   |
|----|-------------|------|-------|---------|
| ٤. | पूर्व       | **** | ***** | ऐरावत   |
| ₹. | पश्चिम      | **** | ***** | ग्रंजन  |
| ₹. | उत्तर       | **** | ****  | साव भीम |

द्ति —वालमाकि रामायता के अनुसार इत् प्रजापित को पुत्रो आर करयप ऋषि की पत्नी। ये दैश्यों की माँ थीं श्रीर देश्यों का 'देश्य' नाम भी इन्हीं के कारण पड़ा था। विष्णु पुराया के अनुसार एक बार दिति के सभी पुत्रों को इंद्र ने मार डाला जिससे ये बहुत दुली हुई श्रीर इन्होंने कश्यप से एक ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की जो इंद्र को मार सके । कश्यप ने इनकी प्रार्थना स्वेकार की किंतु साथ में यह शर्त रक्खी की गर्भ को १०० वर्ष तक घारण करना पड़ेगा, तथा इस बीच में बहुत ही पवित्रता से रहना पहेगा । शिंत ने उनकी बात मान लो श्रीर गर्मा-वान संस्कार समात्र हुआ। धोरे-घोरे ६६ वर्ष बीता। इंद्र बहुत हरे। वे दिन-रात इसी खोज में रहने लगे कि कर दिशि को अग्रद पार्क और गर्भ को नब्द कर दूँ। १०० वें वर्ष के ब्रारम्भ में एक दिन भूल से दिति बिना पैर घोषे रात को सो गई। द्वंद्र ने उचित अवपर देख गर्भ में प्रवेश किया ग्रीर ग्राने बज से उसके ७ दुक है कर डाले। इस पर वे सातों दुकड़े बड़े जोर में चिल्लाए। इंद्र ने कोधित हो कर मा रोदिः कह सातों दुकड़ों के सात-मात भाग किर किर जिससे ४६ दुकड़े हो गए। इस प्रकार गर्भ नष्ट हो गया और दिति की असानवानी से इंद्र को मारने योग्य पुत्र न हो सका। कहा जाता है कि गर्भ के ४६ द्धकड़े ही ४६ पवन या मरुत् हुए। इनका नाम मस्त् इसिनए पड़ा कि 'इंद्र ने रूसरी बार मारते समय मारोदिः (मत राम्रा) (माहत) कहा था।

यूरोराय विद्रानों के ऋतुतार देवमाता ऋदिति के नाम पर दिति की कटना की गई है और दिति का नाम वेरों में भी ऋाता है। **१**३२ : हिन्दी साहित्य की श्रंतर्कथाएँ

दिलीप—एक इच्वाकुवंशीय प्रसिद्ध राजा । एक बार स्वर्ग से श्राते समय इन्होंने कामधेनु को प्रणाम नहीं किया । इस पर उसने शाप दे दिया कि जाश्रो मेरी पुत्री नन्दिनी की सेवा किए बिना नुम्हें पुत्र न होगा । दिलीप को बहुत दिनों तक सन्तान न हुई । श्रन्त में उन्होंने गुरु विशिष्ठ के परामर्श से नन्दिनी की सेवा की श्रोर इनकी रानी सुदिख्णा के गर्भ से रघु की उत्पत्ति हुई । दिलीप नन्दिनी के सेवा में इतने तत्पर थे कि एक बार नन्दिनी की रच्चा के लिए ये श्रपने को शेर का भोज्य बनाने को तैयार हो गए थे।

दिवोदास—धन्वंतरि के अवतार एक काशी के राजा जो भीमरथ के पुत्र थे। महाभारत इन्हें सुदेव का पुत्र मानता है। इनके एक पुत्र का नाम प्रतर्दन था जिसकी उत्पत्ति यज्ञ करने से हुई थी।। इनके और भी बहुत से पुत्र थे जिनको वीतहव्य राजा ने मार डाला था। इसके प्रतिशोघ के लिए प्रतर्दन ने वीतहव्य के पुत्रों को मार डाला। देवताओं ने इन्हें आकाश से पुष्प तथा रलादि दिए थे। इसी कारण इनका नाम दिवोदास था। दे॰ शंबर।

दित्या—राजा दिवोदास की कन्या का नाम । इसका विवाह जिस राजा से स्थिर होता लग्न श्राते ही उसकी मृत्यु हो जाती । श्रंत में राजा ने स्वयंवर की विधि के इसका विवाह करने का निश्चय किया । पर स्वयंवर में श्राए राजा भी परस्पर लड़कर मरने लगे। दिव्या को इससे बड़ा दुख हुश्रा । वे ज़ुब्ध होकर वन में चली गई । वहाँ चार वर्ष तक लगातार बत रखने पर इन्हें विष्णु के दर्शन हुए श्रोर ये विष्णु-लोक चली गई।

दुन्दुभि—(१) भैंसे की आकृति का एक असुर। यह मयासुर श्रीर होमा नामक अप्सरा का पुत्र था। बालि ने इसका बघ करके, इसके मृत शरीर को ऋष्यमूक पर्वत पर फेंक दिया था, जिससे कुद्ध होकर मतङ्क ऋषि ने बालि को शाप दिया कि इस स्थान पर आते ही तेरी स्तु हों जायगी। सुग्रीव बालि के भय के इसी स्थान पर रहता था। यहीं बनवासी राम श्रीर सुग्रीव को मैत्री हुई। दुद्भि को दुंदुमी भी कहते हैं।

(२) दशरथ की रानी कैंकेयी की एक दासी।

दुर्ग — एक श्रमुर का नाम जो बड़ा श्रत्याचारी था। मार्कपडेय पुराण, कासी खंड तथा श्रक्षवे वर्त पुराण श्रादि श्रन्थों के श्रमुमार इसी दुर्ग नामक महा देत्य को मारने के कारण ही देवी का नाम दुर्गा पड़ा। देवी भागवत में इसके विरुद्ध यह लिखा है कि देवों को दुर्गम शत्र् सङ्कट से मुक्त करने के कारण इनका नाम दुर्गा पड़ा। संभव है दुर्ग बुराइयों श्रीर विपत्तियों का प्रतीक हो श्रीर उससे रजा करने के कारण

देवी दुर्गा कही गई हो।

हुर्गा--ग्रादि शाक्त । इन्हें शिव की स्त्री सती या पार्वती का एक रूप कहा जाता है। इसी कारण इनका नाम शिवा भी है। इनके दूसरे नाम भवानी, देवी, कालिका तथा चएडी ग्रादि है। इन्हें ने हुर्गा राच्छ का वम्र किया था ग्रतः इनका नाम हुर्गा पड़ा था। हुर्गा के दो रूप हैं एक तो शांत कोमल (पार्वती, गौरी, उमा ग्रादि नाम इसके द्योतक हैं) ग्रीर दूसरा भयानक ग्रीर कूर (चएडी, कपालिका, काली तथा भैरवी ग्रादि नाम इसके द्योतक हैं)। हुर्गा का दूनरा रूप द्यी प्रायः पूजा जाता है। इनके मानने वाले शाक्त कहलाते हैं। तांत्रिकों की ये प्रधान देवी हैं। इनके १० हाथ हैं जिनमें करवाल ग्रादि तरह तरह के ग्रस्त-शस्त्र एवं खप्पर है। गले में मुएडो की माला है। इनकी स्वारी सिंह है। दुर्गा ने बहुत से राच्छों को मारा जिनमें प्रधान दुर्गा, महिषा- सुर, रक्तवीज, तथा शुंम ग्रादि हैं। दे० 'पार्वती' 'चएडी' 'शुंम' निश्ंम' 'महिषासुर'।

दुर्मुख—(१) महिषासुर का एक सेनापित जो बड़ा ऋत्याचारी या। (२) रामचंद्र का एक गुप्तचर। सीता के लोकापवाद के संबंध में

१३४ : इिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

इसी ने राम को स्थना दी थी जिसके फलस्वरूप सीता को फिर बन हैं जाना पड़ा। उत्तर रामचित में इसका उल्लेख मिलता है।

- (३) भगवान राम की सेना का एक बंदर।
- (४) रावण की सेना का एक वड़ा बली राक्त जो लंका-युद्ध मे मारा गया। मानस में त्राया है:

दुर्मुख सुरिष्यु मनुन स्त्रहारी। मट श्रतिकाय स्त्रकंपन भारी।

- (५.) राधिका के एक देवर जिनका विवाह राधिका की बहन श्रनंगमंजरी से हुन्ना था।
- (६.) दुर्योधन का छोटा माई। जब कर्या को भीम ने मार कर इसहाय बना दिया तो यह उसकी सहायतार्थ भेजा गया था परन्तु इसका भी वध शीव ही हो गया।

दुर्योधन— धृतराष्ट्र और गांधारी के १०० पुत्रों में सबसे बड़ा और कौरवों का स्वामी । गांधारी ने व्यास से १०० पुत्रों का वरदान मांगा या जिसे व्यास ने स्वीकार किया था। गांधारी गर्भवती हुई और उनकी गर्भावस्था २ वर्ष तक चलती रही अंत में मांस का एक लीयड़ा पैदा हुआ। व्यास ने इसे १०१ दुकड़ों में बाँटा और अलग अलग घड़ों में रख दिया। सबसे पहले दुर्योधन पैदा हुआ, उसके बाद ६६ पुत्र तथा एक दुःशाला नाम की पुत्री। पांडु के मरने वाद धृतराष्ट्र ने पांडवों और कौरवों को साथ साथ शिचा दी। वहीं दोनों में शत्रुना का विकास हुआ। दुर्योवन सबसे अधिक भीम से इरता था क्योंकि वह गदे का विशेषत्र था और भीम इसमें उससे आगो था। दुर्योवन ने बलराम से गदा चलाना सीका था। एक बार इसने भीम को विष देकर गङ्गा में फेंक दिया था पर संयोग से नागलोक में जाकर भीम ठीक हो गए। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहा पर दुर्योघन ने ऐसा न होने दिया और पांडवों को वन में भेज दिया। वहाँ उन्हें लाचायह में जलाने

की भी इसने कोशिश की पर सकल न हुआ । अंत में पाडवों के घर लौटने पर युधिष्ठिर को इसने जुल्ला खेलने के लिए बनाया श्लौर शकनि की सहायता से उन्हें हरा दिया। इसने द्रौपदी को भी जीता श्रीर दृःशा-सन को उसे नंगा कर श्रपने जंधे पर रखने की श्राज्ञा दी। धृतराष्ट्र के कहने तथा कृष्ण की कृषा से ऐसान हो सका। उसी समय भीम ने गदा से दुर्योधन की जॉब तोड़ने का प्रण किया। पांडवों को १२ वर्ष बनवास तथा १ वर्ष अज्ञातवास बिताना पड़ा। उसके वाद स्त्राने पर इन लोगों ने केवल पाँच गाँव गाँग पर हुर्योधन तैयार न हुआ श्रीर स्रांत में युद्ध हुन्ना, जिसमें कोरवीं की स्त्रोर के दुर्वोधन तथा श्रश्वत्थामा स्त्रादि कुछ को छोड़ सभी गारे गए। ग्रांत में हार कर दुर्योधन एक जलासय में बुस गया। पानी में देर तक रहने की उसके पास विशेष शक्ति थी। भीम खोजते हुए वहाँ पहुँचे छौर दोनों में गदा-सुद हुछा। भीम ने गरे से उसकी जाँच तोड़ कर अपना प्रण पूरा किया और उसे वहीं छोड़ चले गए। श्रन्त में श्रश्वत्थामा श्राया ती तुर्योधन ने उससे भीम का सर लानं को कहा। ऋश्वत्थामा रात में पाडवी के खेमे में गया। पांडवीं को मारने की हिम्मत तो न पड़ी पर द्रौपदी से उत्पन्न उनके पींची पुटो का सर काटकर ले आया और दुर्योधन से कहा कि ये पाँचों पांडवों के सर हैं। तुर्योधन ने भीम का सर स्त्राने हाथ में रखने को कहा। स्त्रश्वामा ने दिया तो उसने उसे ज़ोर से दवाया पर जब सर चूर-चूर हो गया तो दुर्योधन को विश्वास न हुआ कि यह भीम का सर है। उसने कहा 'मेरी शहुता पांडवों से थी उनके लड़कों से नहीं । इसके बाद ही उसका देहान्त हो गया । दे० 'भीम' ।

दुर्वासा— एक मुनि। न तो ये किसी वेदमंत्र के ऋषि हैं, श्रीर न तो कहीं वैदेक ग्रंथों में इनका नाम श्राता है। इससे स्पष्ट है वेदों के बाद से इनकी कथा चली है। इनके दुर्वासा नाम के विषय में दो मत हैं। महाभारत के श्रमुसार (निगृड निश्चयं धर्मे यं तं दुर्वासम विदु:) १३६ : हिन्दी साहित्य की स्रांतर्कथाएँ

जिसका धर्म में इड़ निश्चय हो उसे दुर्वासा कहते हैं। श्रन्य के श्रनुसार इरे या गन्दे कवड़े पहनने के कारण ही ये दुर्वासम् या दुर्वासा है।

े दुर्वाधा के जन्म के विषय में भी कई मत हैं। श्रविक प्रचिति सत तो यह है कि ये अबि और अनुस्या के पुत्र ये। कुछ के अनुसार ये शिव के पुत्र ये। तीसरे मत के श्रनुसार शिव से ये उनके श्रंश रूप अकट हुए ये और किसी के भी पुत्र नहीं थे।

दुर्वासा सभी ऋषियों में ऋषिक कोशी तथा चिड़चिड़े थे। एकाध घटनाओं को छोड़कर मायः इनका पूरा जीवन लोगों को शाप देने में ही बीता है। यहाँ इनके कुछ ऋषिक प्रसिद्ध शाप दिए जा रहे हैं।

एक बार दुर्वाका इंद्र की सभा में वैठे थे वहाँ बादन श्रीर नृत्य हो रहा था। मस्त होकर इनका सर हिजाना देखकर एक गंधर्व श्रीर एक श्रम्परा को हँसी श्रा गई, इस पर रुट्ट होकर दुर्वासा ने उन्हें राच्यस हो जाने का शाप दिया। फिर वहुत श्रमुनय-विनय पर इन्होंने हनुमान हारा शापमुक्त होने का वर दिया। श्रद्वाइसवें त्रेता युग में रामावजार में जब हनुमान संजीवनी जड़ी लाने जा रहे थे तो ये ही दोनों कालनेमि श्रीर मकरी के रूप में मिले थे। जिन्हें मारकर हनुमान ने ऋषि के वरानुसार शापमुक्त किया। तुलसी-रामायण में मकरी हनुमान से कहती है—

कपि तब दरस भयउं निःपापा । मिटा तात मुनिवर का सापा ॥

एक बार शकुन्तला पर त्राश्रम में उचित त्राइर न पाने से नष्ट होकर तुर्वासा ने शाप दिया था कि तुम्हारा पित तुम्हें भूल जायगा। इसी के फलस्वरूप जब करव के त्राश्रम से गर्भावस्था में शकुन्तला दुष्यत के यहाँ पहुँची तो वे भूल गए त्रीर शकुन्त जा को वहाँ उस समय शरग न मिल सकी।

विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ने एक फूल की माला जिसे इन्होंने किसी अपन्या से ली थी, इंद्र को मेंट की। (एक मत से ्रेरावत के मस्तक पर डाल दिया था ) जिसका इंद्र ने कुछ तिरस्कार किया। इस पर इन्होंने सब देवों के साथ उन्हें निर्वेल तथा श्रीविहीन हो जाने का शाप दिया, जिसके फलस्वरूप अमुरों ने इन लोगों को जीत लिया तथा बहुत अपमानित किया।

तिष्णु पुराण और महाभारत दोनों हो के अनुसार एक बार कृष्य ने बड़े आदर सत्कार से दुर्वासा को भोजन कराया पर अंत में वे अधि के पैर में लगे जुटन को घोना भूल गए, इस गर रुष्ट हो दुर्वासा ने उन्हें विशेष स्थित में तथा विशेष अस्त्र से मरने का शाप दिया जो सच निकला। असवैश्वर्त तथा भागतत आदि में लिखा है कि एक दिन दुर्शासा ने उन्पत पायस भोजन करते सनय कृष्ण से उस पायस को अपने सवैंगि में लगाने को कहा। कृष्ण ने पूरे अंग में लगाया पर अपने पैर के तलुने में उनके आदरवश न लगाया। इस पर रुष्ट होकर दुर्वासा ने कहा कि पायस जहाँ लगा वह तो आपके अंग वज्र हो गए वर पैर का तालु नहीं। इसी कार्या पैर के तलुने में हो चोट लगने पर उनकी मृत्यु हुई।

दुर्शवा ने श्रीर्व मुग्न की कत्या कंड्ली से विवाह किया। पहलें की प्रतिशानुवार उसके १०० श्राराव तो इन्होंने च्ना कर दिये, पर उसके बाद उसे महन होने का शाप दिया, श्रोर वह महम हो गई। मरते समय कंदलों ने मो इन्हें शाप दिया कि तुम्हारा द्रीं चूर्ण होगा। ( एक श्रान्य मत से कंदलों के दिता श्रोर्व मुनि ने यह शाप दिया था। ) इसी के फलस्वरूप श्राम्बरीय के यहाँ इन्हें बहुत श्रामानित होना पड़ा। दे० 'श्रोर्व', 'कंदली' तथा 'श्रम्बरीय'।

एक बार दुर्गोवन के कहते से दुर्गाधा करण्यवन में द्रोपदो के पास पहुँचे श्रीर भोजन माँगा। उस समय भोजन समाप्त था। वे शाप देना ही चाहते थे कि कृष्ण ने उन्हें शांत कर दिया। देखिए 'द्रोपदो'। १३८: हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

दुर्वासा के ही बताए मंत्र के सहारे कुंती ने सूर्य का आद्धान किया जिससे कर्या का जन्म हुआ। दे॰ 'कर्या' तथा 'कुंती'।

दुष्यंत-पुरुवंशी राजा एति के पुत्र। एक बार शिकार खेलते-खेलते ये कएव ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ कएव ऋषि की पाली नड़की शकुन्तला पर ये मुग्ध हो गए ग्रीर ग्रंत में गांधर्व विवाह कर पहाँ से ऋपनी राजधानी में चले आए। आते समय स्मरण के लिए अपने नाम की श्रंगूटी इन्होंने शकुन्तला को दे दी थी। शकुन्तला का गर्भ पूरा हुआ और इन्हें सर्वदमन नामका पुत्र हुआ। शकुनतला की अँगूठी खो गई श्रीर वह श्रपने पुत्र के साथ दरवार में गई। राजा को सारी वार्ते भूल गई थीं ( एक मत से शापनश ये वार्ते भूल गई थीं श्रीर दूसरे गत से उन्हें याद थीं पर लोकलाज से उन्होंने भूल जाने का बहाना किया ) श्रतः उन्होंने डाँट-फटकार कर रानी को भगा दिया । बाद में एक मछुए के यहाँ से जब ऋँगूठी मिली तो उन्हें याद ऋाई ऋौर तब खोजकर वे शकुन्तला तथा उसके पुत्र को लाए । पुत्र का नाम भरत रखा गया । कहा जाता है इसी के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष या भारत पड़ा। यह भरत इतना वीर था कि बचपन में शेर के बच्चों के साथ खेला करता था। दुष्यंत श्रीर शकुन्तला की कहानी विभिन्न ग्रंथों मं विभिन्न प्रकार से चित्रित है। दे० 'शकुन्तला'।

दुःशला— गांधरी और धृतराष्ट्र की पुत्री । इसका व्याइ सिंधुराज जयद्रथ से हुआ था। इसके पुत्र का नाम मुरथ था। जयद्रथ के मरने के पश्चात् इसने अपने पुत्र सुरथ के सहारे बहुत दिनों तक राजकाज चलाया। पांडवों के अश्वमेध के समय जब अर्जुन यज्ञ के अश्व को लेकर सुरथ के राज्य में पहुँचे और सुरथ ने सुना कि इसके पिता को मारने वाले आए हैं तो मारे भय के इसका प्राणांत हो गया। अर्जुन ने इसके पुत्र का राज्याभिषेक कराया और वहाँ से बिदा हुए। देल 'दुर्योधन'। दु:शासन--इस नाम का अर्थ है जिसका शासन करना कठिन हो, या जो दूसरे का दवाव न माने । धृतराष्ट्र और गांघारी के १०० पुत्रों में एक दु:शासन थे । दुर्याधन के बाद १०० भाइयों में ये हो अधिक प्रसिद्ध हैं । ये बड़े क्रूर, अन्यायी तथा दुर्योधन के प्रिय थे । हुनकी सभी बातों को दुर्योधन मानता था । इन्हीं के कारण कीरव और पांडव युद्ध हुआ । पांडव जब दीपदी को जुए में हार में गए और दुर्योधन के दो वार बुलाने पर भी द्रोगदी सभा में नहीं आई तो रजस्वला द्रीपदी को दुःशासन ही सभा में बाल पकड़कर वसीट लाया और कपड़े खींचने लगा । उस समय वहाँ से जंगल की ओर जाते समय प्रत्येक पांडव ने एक-एक प्रमा किया । भीम का प्रमा यह था कि जब तक में दुःशासन के वक्त का रक्तपान न कहँगा और जब तक उसके वक्त के रक्त से द्रोमदी अपने बालों को न रँगेगी वह बाल खुला रक्तिगी । महाभारत युद्ध में भीम ने अपनी यह प्रतिज्ञा पूरी की और तब द्रीपदी ने बाल बाँचे । इस प्रकार दुःशासन को मृत्यु भीम के हाथ से हुई ।

दूष्ण - यह एक राज्य था जिने कहीं-कहीं रावण का भाई माना गया है, यद्यपि बात यह थी नहीं। दूषण रावण के भाई खर का खेना पति या और उसी के नाथ पंचवटी में रहता था। इसके दो और भाई बज़वेग तथा प्रमाथि थे। पंचवटी युद्ध में अपने चार मंत्रियों के साथ यह राम के हाथ से मारा गया।

देवक - कृष्ण की माता देवकी के पिता तथा उपसेन के भाई एक यदुवंशी राजा । इनको सात कन्याएँ थीं । सातों का विवाह इन्होंने वसु-देव के साथ किया था ।

देवकी—देवक को पुत्री, बसुदेव की पत्नी तथा कृष्ण की माता। कंस की यह चचेरी बहिन थी। इसको श्रादिति का अवतार कहते हैं। दे॰ 'कृष्ण'

देवता- स्वर्ध लोक में रहने वाली एक दिव्य जाति जो अमर

कही जाती है। इंद्र देवतात्रों के राजा है। देव या देवता प्रमुखतः ३ माने गए हैं—ब्रह्मा, विष्णु, महेश—जो त्रिदेव कहलाते हैं। श्राजकल ५ देवता मुख्य माने जाते हैं—विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश श्रीर दुर्गा। श्रुग्वेद में मुख्य देवता ३३ हैं— वसु, ११ कद्र, १२ श्रादित्य, इंद्र श्रीर प्रजापति। शतपथ ब्राह्मण श्रादि में देवताश्रों की संख्या ३३३६ दी गई है। देवता सर्वदा युवक रहने वाले, श्रमर तथा वर श्रादि देने वाले समक्ते जाते हैं। देत्यों से देवताश्रों का वैर है। ये लोग देत्यों के लोटे भाई कहे गए हैं।

देवयानी — ग्रुकाचार्य की पुत्री स्त्रीर ययाति की स्त्री । देवतास्त्री के लाभ के लिए बृहस्पति का पुत्र कच एक बार शुकाचार्य का मृत संजी-वनी विद्या सीखने के लिये शिष्य हुन्ना त्रीर उनके यहाँ रहने लगा। शुकाचार्य की पुत्री देवयानी जो उस समय युवती हो चली थी उसे देखकर मोहित हो गई। इसी बीच ग्रमुरों को पता चल गया कि मुरों के लिए कच मृत संजीवनी विद्या सीखने आया है अतः उन्होंने उसका वघ कर डाला, इस पर देवरानी रोने लगी तो शुक्राचार्य ने मृतसंजीवनी से इसे जिला दिया। इसी प्रकार कई बार वह मारा गया ग्रौर जिलाया गया। एक बार श्रमुरों ने कच को पीसकर शुकाचार्य को पिला दिया। यह सुनकर देवयानी फिर रोने लगी ख्रीर शुकाचार्य घवराए। ख्रन्त में मृतसंजीवनी के सहारे वह फिर वाहर निकल ग्राया । इस वार देवयानी ने विवाह करने को कहा पर गुरुपुत्री कहकर कच ने श्रस्वीकार कर दिया । इस पर देवयानी ने शाप दिया कि तुम्हारी विद्या निष्कल होगी । इस पर कच ने उसे शाप दिया कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण से नहीं होगा। एक बार देवयानी की सखी वृषपर्वा की पुत्री शर्मिंष्ठा ने एक छोटे से त्रापसी फगड़े में नाराज होकर देवयानी को कुएँ में टकेल दिया । नहुष के पुत्र ययाति ने जो शिकार खेलने आया था उसे निकाला अप्रौर वहीं छोड़ अपने घर चला गया। शुकाचार्य ने सुना तो अपनी

पुत्री के पास आए पर उनके बहुत कहने पर भी देवयानी घर चलने को तैयार न हुई । वह कहनी थी कि शर्मिंग्टा ने उसका तिरस्कार किया है अतः वह उसकी नगरी में नहीं जा सकती। इस पर शुकाचार्य भी वह नगरी छोड़ने को तैयार हुए। यह सुन तृपपर्वा बड़ा घवराया। अन्त में अक इस बात पर रुके की देवयानी की जहाँ शादी हो शर्मिंग्टा दासी बनकर जाय। तृपपर्वा ने बात मान ली। देवयानी का विवाह ययाति से हुआ और शर्मिंग्टा दासी बनकर वहाँ गई। शुकाचार्य ने ययाति से शर्मिंग्टा के साथ भोग न करने की आजा दी थी पर उन्होंने दोनों के साथ भोग किया और उन्हों देवयानी से दो तथा शर्मिंग्टा से तीन पुत्र हुए। आगी दे० 'ययाति'।

देवहूति—स्वायंभुव मनु और शतरूपा की तीन कन्याओं में से एक, जो कर्दम मुनि को व्याही गई थो। प्रसिद्ध राजा उत्तानपाद जो भूव के पिता थे इनके भाई थे। इनके छोटे भाई का नाम प्रियन्नत था। कर्दम मुनि ने इनसे प्रसन्न होकर इन्हें दिव्यज्ञान दिया। इनके गर्भ से एक पुत्र तथा नव कन्याओं का जन्म हुआ। प्रसिद्ध सांख्यकार किपल मुनि भागवत के अनुसार इन्हों के पुत्र थे। कपिल ने एक वार इनको सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी जिसके वाद ये देवहूति नदी हो गई, ऐसा प्रसिद्ध है। दे० 'कपिल' तथा 'कर्दम'।

दैत्य—दैत्य श्रीर दानवों को प्रायः एक समभा जाता है श्रीर प्रयोगतः भी प्राचीन काल से अब तक इन दोनों में कोई भेद नहीं। मूलतः कश्यप ऋषि श्रीर दत्त पुत्री दिति से उत्पन्न पुत्र देत्य कहलाए। दे० 'दानव'। देत्य श्रीर दानव देवताश्रों के शत्रु थे। इन्हें रात्त्स भी कहते हैं।

द्यु — श्रष्ट वसुश्रों में से एक । एक वार सब वसु विस्ष्ट मुनि के श्राक्षम में गये । ये वहाँ से उनकी गाय कामधेनु चुरा लाये । ऋषि ने कुद्ध होकर सब वसुश्रों को मनुष्य की योनि में जन्म लेने का शाप दिया।

इसी के फलस्वरूप चुगन्ना की कोख में भीष्म के रूप में उत्पन्न हुए।

द्रुपद - चंद्र वंश में पृषत नामक एक प्रतापी राजा थे। भरद्राज ऋषि इनके घनिष्ठ मित्र थे। दोनों मित्रों को साथ साथ संतानें हुई। पृषत के पुत्र का नाम द्रुपद तथा भरद्वाज के पुत्र का नाम द्रोण था। पिता की तरह पुरों में भी मेत्री थी। पृथत की मृत्यु के उपरांत जब हुंपद राजा हुए तो द्रोस में शी के नाते एक वार उनके पास गए, पर द्वाद ने यह कद्दकर फटकारा कि तुम गरीब ब्राह्मए के लड़के हो ब्रीर में राजा हूँ, हम दोनों में कैसे मेत्री संभव है ? इस पर द्रोण लीट आए पर यह बात उनके दिल से उतरी नहीं । कौरव-पांडव जब शिच्तित होकर श्रपने चर लीटने लगे तो द्रोण ने गुरु-दिच्णा के स्थान पर यह त्राजा दी कि द्रुपद को बाँधकर मेरे सामने लाख्रो । पहले कौरवों ने प्रयास किया पर वे ग्रसफल रहे। श्रंत में पांडव उन्हें पकड़ लाए। द्रुपद के सामने त्राने पर द्रोण ने उनसे कहा कि स्राज भी मैंने स्रापको मैत्री के लिए ही बलाया है पर मैं गरीब बाझण हूँ, श्रतः श्रापका श्राचा राज्य लेता हैं । इस प्रकार उनका ग्राधा राज्य लेकर द्रोण ने दुपद को छोड़ दिया । इस बात से द्रुपद बहुत दुखी हुए श्रीर इसका बदला लेने के लिए किसी तेजस्वी बाहारण को खोजने लगे। खोजते-खोजते वे गङ्गा के किनारे याज ऋौर उपयाज नाम के दो ब्राह्मणों के पास पहुँचे। एक वर्ष तपस्या करने के उपरांत उपयाज इनकी सहायता को तैयार हुए श्रीर श्रंत में याज ने भी सहायता देनी स्वीकार की । दोनों की सहायता से इन्होंने द्रोगिविनाशक पुत्र की पासि के लिए श्रीताम्निसाध्य यज्ञ त्रारम्भ किया। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ-कुंड से बड़ा तेजस्वी पुत्र धृब्टस् म उत्तन हुन्ना। साथ ही कृष्णा नाम की पुत्री भी उत्तन हुई। पुत्र जन्म के समय ही बड़ा दीठ शत हुआ तथा सहजात रूप से कवच कुंडल आदि चारण किए था ग्रतः घृष्टग्रुम्न नाम पड़ा । पुत्री काली थी ग्रतः कृष्णा कही गई। यही त्रागे श्रीपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन दो संतानों के अतिरिक्त हुपद को दो श्रीर संतानें थीं। पुत्र का नाम शिखंडो तथा पुत्री का शिखडिनी था।

दीपदी का तिवाह पांडवों से हुआ श्रतः पुराना वैर भूलकर महा-भारत युद्ध में दुपद पांडवों की ख्रोर से लड़ रहे थे। १४ वें दिन द्रोख के हाथ से इनकी मृत्यु हुई।

द्रोग्याचल—एक पर्वत जो रामायण के श्रनुसार चीरोद समुद्र के किनारे हैं। संजीवनी इसी पर्वत पर होती है। हनुमान यहाँ से लद्मण को लगा राकि के समय पर्वत के एक खरड के साथ संजीवनी ले श्राए थे। इसे द्रोग, द्रोन; द्रोनागिरि, द्रोणगिरि श्रादि भी कहा गया है।

द्रोग्णाचार्य-महाभारत कालीन प्रतिद्ध ब्राहाण वीर जो कौरवौ श्रीर पांडवों के गुरु थे। इनके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। भरदाज ऋषि ने नदी के किनारे एक बार घृताची श्रप्सरा को नग्न देखा और कामार्त हो गए। जो वीर्य स्वलित होकर गिरा उसे उन्होंने एक द्रोण नामक पात्र मे रल दिया और उसी ते द्रोण नामक पुत्र उतात्र हुआ। द्रोण ने धनुर्विद्या का अञ्ययन अतित्रेश्य मुनि से : किया था। लड़कपन में द्रीया तथा हुपद की मित्रता थी परन्तु बाद में द्रुपद राजा होने पर इसको भूल गए (दे॰ द्रपद')। इनकी पत्नी कृषी शरदान ऋषि की पुत्री थी। इनके पुत्र का नाम अप्रवत्थामा था। इनको यह बरदान या कि अपने पुत्र अञ्बरधामा को मृत्यु का समाचार सुनने पर ये मरेंगे। महाभारत के युद्ध में जब पांडव इनसे परेशान हो गए तो कृष्ण ने एक चाल चली। ग्रश्वत्यामा नाम का एक हाथी मरा था। उक्षे श्राधार पर उन्होंने द्रोश के आगे युधि हेउर से कहलवाया - 'अश्वत्थाना मरो नरो वा कुन्तरो वा' कृष्ण ने बीच में शंख ध्वनि कर दी जिससे द्रोण केवल यह सुन सके कि 'ऋरबत्थाना मरो' सुनते ही ऋस्त्र-शस्त्र फेंक वे चिन्ता में पड़े श्रीर तब तक धृष्ट्रयुम्न ने उनका सिर काट लिया। दे• <sup>'</sup>श्रश्वत्थामा'।

## १४४ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतकंथाएँ

द्रोपदी- महाराज द्रुपद की पुत्रो । इसका यथार्थ नाम कृष्णा था नो इसके वर्ण के कारण रक्खा गया था। स्त्रयवर में नाचते चक्र के बीच से मछली की श्राँख को भेद कर श्रर्जुन ने इसे प्राप्त किया था। घर आने पर अर्जुन ने अपनी माँ से कहा कि हम लोग एक नई भीख लाए हैं। इस पर कुन्ती ने कहा कि सभी लोग आपस में बाँट कर उप-भोग करो । इसी को मानकर पाँची पांडवी ने दौपदी से वियाह किया श्रीर पाँचों पांडवों से इसे एक एक सन्तानें हुई जो युद्ध समाप्त होने पर अश्वत्थामा द्वारा मारी गई। [दे० 'दुर्योधन तथा 'ग्रश्वत्थामा'।] बुत्रा में द्रीपदी को जीतकर दुर्योचन ने दुःशासन से उसे नङ्गा करने की श्राज्ञा दी तथा उसे श्रपने जंघे पर रखने को कहा, पर कृष्ण को कृपा से वह नङ्गान कर सका। कहा जाता है कि कृष्ण की कृपा से द्रीपदी की साड़ी इतनी वढ़ गई कि उसे खींचते-खींचते दुःशासन का सहस्र हाथियों का वल समाप्त हो गया पर द्रौपदी का कोई छंग न खुला। श्रंत में हारकर लज्जा से वह बैठ गया। उती समय भीम ने प्रांतज्ञा की थी कि दुर्योधन के जंघे को तोडूँगा तथा दुःशासन के कलेजे का रक्तपान करूँगा । युद्धोपरांत उन्होंने ऋपनी प्रतिहा पूरी की । ऋजात बनवास के समय कीचक द्रौपदी के साथ भोग करना चाहता था पर भीम ने उसको मार डाला । जीवन के ख्रंत में द्रौपदी अपने पितयों के साथ हिमालय में गलने चली गई श्रीर यही सबसे पहले गली। द्रीपदी की गण्ना पंचदेव कन्यात्रों में होती है।

द्रीपदी पाँचों पांडवों की स्त्री थी। इसके लिए हर एक पांडव का दिन निश्चित था और यह भी तय था कि एक आदमी के रहते यदि कोई दूसरा द्रीपदी के कमरे में चला जायगा तो उसे १२ वर्ष का बनवास सहना पड़ेगा। अर्जुन से एक बार यह गलती हो गई और फलस्वरूप अर्जुन को बनवास लेना एड़ा। दे० 'की वक' जटासुर' सैगंधी'। द्विदिद—(१) वाल्मीकि रामायरा के ऋनुसार एक बन्धर जो बड़ा बीर था तथा राम के प्रधान सेनापितयों में था। कहा जाता है कि इनके नाम का कीर्तन करने से एकाह्विक उबर जाता रहता है।

(२) विष्णुपुराण के अनुसार एक बन्दर जो नरकासुर का मित्र था। इसे वलदेव ने मारा था।

धन्ना—एक मध्ययुगीन भक्त । इन्हें धन्ना-भगत या धनादास भी कहते हैं। इनका समय १६ वीं सदी के ग्रासपास है। धन्ना एक साधारण किसान थे। ये साधु-सन्तों की सेवा में तन-मन-धन से लगे रहते थे। एक बार इनके यहाँ कुछ साधु ग्राए। यर में कुछ नहीं था, केवल बोने के लिए कुछ ग्रन्न बीज रूप में रक्खा था। घर वालों के विरोध करने पर भी इन्होंने बीज रूप में रक्खे ग्रन्न को साधुग्रों के खिलाने में धर्च कर खाला। जब बोने का समय ग्राया तो उनके घर के लोग बहुत घबराए। घन्ना ने ग्रपने खेत में केवल हल. चला दिया और जुपचाप वेठ गये। लोगों को यह देख वड़ा श्राश्चर्य हुग्रा कि बिना बोए ही ग्रन्य लोगों के साथ धन्ना के भी खेत में ग्रन्न उग ग्राया। कहा जाता है कि स्वयं भगवान ने उनका खेत बो दिया था।

धन्वंतिर -- देवता श्रों के वैद्य जो समृद्र-मंथन से निकले १४ रत्नों में थे। इनके पैदा होते ही चारों दिशाएँ जगमगा उठीं। अमृत का कलश इनके ही हाथ में था। दे० 'दिवोदास'।

धर्म—एक प्राचीन ऋषि तथा प्रजारित जिनका जन्म ब्रह्मा के दाहिने अङ्ग से हुआ था। धर्म के चार पैर—गुण, द्रव्य, किया तथा जाति कहे जाते हैं। सत्ययुग में चार पैर से, त्रेता में तीन पैर से, द्वापर में दो पैर से श्रीर किलयुग में एक पैर से धर्म शासन करते हैं। धर्म के चार पुत्र सनत्कुमार, सनातन, सनक तथा सनन्दन हैं। इनके श्रितिरिक्त युधिष्टिर भी धर्म के पुत्र हैं। धर्म के बहुत से विवाह हुए थे। महाभारत के अनुसार दक्ष की १० (एकमत से १३) पुत्रियों का

## २४६ : हिन्दी साहित्य की ख्रंतकीयाएँ

विवाह धर्म से हुन्ना था। इनकी एक स्त्री का नाम स्त्रहिंसा था। कुछ मतो से धर्म, धर्मराज तथा यमराज एक ही हैं। दे॰ 'मांडव्य'।

भूमकेतु - रावण की सेना का एक राज्य जो बड़ा बीर था। श्रह्मपन तथा श्रीतिकाय श्रादि के साथ इसका भी नाम श्राता है।

धूम्रलोचन--शुंम दैत्य वा सेनापित । जब शुंम-निशुंम के संहार के लिए देवी ने परम सुन्दरी का रूप धारण किया था तो शुंम ने उन्हें पकड़ लाने के लिए धूम्रलोचन को ही भेजा था ।

या। विचित्रवीर्य के वड़े पुत्र। इनकी माता का नाम श्रम्बिका या। विचित्रवीर्य की मृत्यु निःसन्तान ही हुई थी। इसिलए उनकी माता ने वंशनाश के डर से श्राने कुमारावस्था के पुत्र व्यास की माता ने वंशनाश के डर से श्राने कुमारावस्था के पुत्र व्यास की चुलाया। इन्हीं के नियोग या सम्मोग से धृतराष्ट्र का जन्म हुत्रा था। श्रम्बिका ने सम्मोग के समय लज्जा से श्रांख बन्दकर ली थीं इसिलए श्रम्बिका ने सम्मोग के समय लज्जा से श्रांख बन्दकर ली थीं इसिलए श्रम्बिका ने सम्मोग के समय लज्जा से श्रांख बन्दकर ली थीं इसिलए श्रम्बिका ने सम्मोग के समय लज्जा से श्रांख बन्दकर ली थीं इसिलए श्रम्बिका था। व्यास के ही श्राशीवाद से इनको दुर्योधन श्रादि सी पुत्र तथा दुःशाला नाम की एक पुत्री हुई थी। श्रपने पिता के पश्चात् ये सो राजा हुए थे। ये बड़े न्यायिय थे, पर दुर्योधन के श्रागे इनकी एक न चली। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी तथा कुन्ती के साथ ये वन में गए जहाँ तीनों श्राग में जल गए। दे० 'श्रम्बिका' 'दुर्योधन'।

धृत्दशु मन-राजा द्रुपद के पुत्र । इनकी उत्पत्ति यज्ञ करने से द्रोग से बदला लेने के लिए हुई थी। पिता के ग्रपमान का बदला चुकाने के लिए इन्होंने द्रोणाचार्य को उस समय मारा जब ग्रस्त छोड़-कर पुत्र शोक में वे चितांग्रस्त थे। धृष्टशुम द्रोण पुत्र ग्रप्शवत्थामा के हाथ से मारे गए। दे० 'द्रोणाचार्य' 'द्रुपद'।

धेनुक---गधे की आकृति का एक राज्स । एक बार गोकुल के समीप वन में कृष्ण और बलराम फल तोड़ कर खा रहे थे। इसने अचानक पिछले पैगे से बलराम पर आव.मण कर दिया। उन्होंने इसे

पिछते पेरों से ही पकड़ कर जोर से प्रयो पर पटक दिया जिससे इसकी मृत्यु हो गई।

ध्रुव -- (सं०) स्त्रयंभू मनु के प्रियत्रत श्रीर उत्तानपाद नाम के दो पुत्र थे। उत्तानगद की दो स्त्रियाँ थीं। एक का नाम सुरुचि या जिससे उन्हें उत्तम नाम का पुत्र था। दूधरी का नाम सुनीति था। इसे सनीता भी कहा जाता था। मुनीति की ध्व नाम का एक पुत्र था, जो बड़ा सीवा श्रीर शांत स्वमाव का था। उत्तानपाद का सुरुत्ति श्रीर उत्तम पर विशेष हनेह था। एक दिन उत्तम उत्तानपाद की गोर में वैठा था। कहीं से भूव भी खेलकर आया और पिता का गोर में वेड गया। सकी ने तुरंत उसे, उत्तानगद की गोद से उतार दिया। यह बात श्रुव को पहुत बुरो लगी श्रीर श्रमनी माँ सुनीति से त्राज्ञा ले वे जंगल में तर करने चते गए। वहाँ इंद्र ने तर में बड़ी बाबाएँ उप दियति की पर अंततः उनका तप पूरा हुआ और विष्णु ने प्रवन्न हो हर उन्हें वर दिया — "तम सन लोकों ग्रीर पहीं नक्त्रों के ऊगर उनके त्रावार स्वलर होकर न्या रज भाव से स्थित रहोगे, श्रीर जिस स्थान पर तुम रहो, वह श्रुव-लोक कह्लाएगा।" वहाँ ते लौटकर श्रव ने अपनी माता को यह समाचार दिया श्रीर किर उन्हें भी भगवान् का दर्शन कराया। पिता से राज्य प्राप्त कर उन्होंने ३६००० वर्ष तक राज्य किया स्रोर स्रोत में भगवान द्वारा प्रदत्त भ्रुवलोक में चले गए। भ्रुव ने धिग्रुमार की कन्या भ्राम ले विवाह किया। भ्राम के अतिरिक्त इन्हें एक इला नाम की और भी स्त्री थी। इला के गर्भ से उत्कल तथा भ्रत्म के गर्भ से कहा ऋौर क्लार नाम के इन्हें तीन पुत्र हुए थे। श्रुव के सीतेले भाई उत्तम को एक बार यत्तों ने मार डाला इसलिए उन्हें यत्तों से युद्ध करना पड़ा, जिसे इनके पितामह मनु ने शांत किया । इन्हें त्रौत्तानगदि या प्रहाबार भी कहते हैं।

नन्द-श्रीकृष्ण के पालने वाले, ग्रोपों के प्रधान । कंस के भय से

१४८: हिन्दी साहित्य की स्रातकथाएँ

वमुदेव ने कृष्ण को नंद के यहाँ पहुँचा दिया था श्रीर उनकी पुत्री महामाया को कृष्ण के स्थान पर ले श्राए थे। कृष्ण का बाल्यकाल इनके यहाँ बीता। इनकी स्त्री यशोदा ने कृष्ण का पुत्र के समान पालन-पोषण किया। कृष्ण भी नंद श्रीर यशोदा को श्रपना यथार्थ माँ-बाप समभते थे। इनके पूर्व-जन्म के विषय में कहा जाता है कि ये दच्च प्रजापति थे। इनकी स्त्री का नाम प्रस्ति था। इनकी कन्याश्रों में एक का नाम सती था जिसका विवाह शिव के साथ हुआ। एक बार दच्च ने एक यश किया, जिसमें सती को छोड़कर सभी कन्याश्रों को श्रामंत्रित किया। सती को निमंत्रित न करने का कारण यह था कि वह निर्धन थी। सती बिना बुलाए ही यश में पहुँची श्रीर वहाँ शिव की निदा सुनकर कृष्ड में कृदकर मस्म हो गई।

दत्तं यह देख बहुत दुखी हुए श्रीर पत्नी सहित तपस्या करने चले गए। श्रपनी गलती का श्रनुभव करने एवं तपस्या पूर्ण होने के कारण सती कृष्ण के जन्म के समय इनकी पुत्री रूप में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई।

नन्दन—इंद्र का उपवन । यह स्वर्ग में है। कत्पवृत्त इसी में है।
पुराणों के अनुसार संसार के सभी स्थानों से यह अधिक सुन्दर है तथा
जब मनुष्यों का भोगकाल पूरा हो जाता है तो इसी बन में सुखपूर्वक
विहार करने के लिए भेज दिए जाते हैं।

नंदन वन के बृद्ध सर्वदा हरे रहते हैं। इसमें पतभर कभी नहीं त्राता श्रीर सर्वदा वसंत ही बसंत रहता है। कहा जाता है कि इसमें सर्वदा शीतल, मंद श्रीर सुगंधित पवन बहा करता है। नंदन कानन की स्थिति कुछ पुराणों के श्रनुसार मेरु-पर्वंत के उत्तर में है।

निन्द्नी — विषष्ठ की कामधेनु का नाम । दिलीप इसकी वन में चराने ले गए थे जहाँ सिंह के ब्राक्रमण करने पर उन्होंने इसकी प्राणपण से रच्चा की । नेदिनी की ही पूजा से उन्हें रधु नामक पुत्र हुब्रा । महा- भारत के अनुसार द्यो नामक वसु अपनी पत्नी के कहने से इसे विसष्ठ के आश्रम से जुरा ले गया। इस पर विस्थ ने उसे शाप दिया और वह भीष्म बनकर पदा हुआ। एक बार विश्वामित्र बहुत से लोगों के साथ विस्थ के आश्रम पर पहुँचे। विस्थ ने नंदिनी से सामग्री प्राप्त कर सबका उचित सत्कार किया। इस पर विश्वामित्र के मन में लालच का उदय हुआ और वे उसे जबरदस्ती ले चले। कहा जाता है कि विस्थ के कहने से या नंदिनी के चिल्लाने से एक बड़ी सेना निकली जिसने विश्वामित्र को परास्त किया। एक मत से निद्दनी कामधेनु का ही नाम है और दूसरे मत से यह कामधेनु की पुत्री है। दे० 'विस्थ', 'विश्वामित्र'।

नन्दी—शिव का यंल जो श्वेत रंग का माना जाता है। इसे शिव का वाहन, द्वारपाल, गणों का स्वामी आदि बहुत कुछ कहा गया है। संसार के चार पैर वाले जानवरों का यह अधिपति भी है। वायु पुराण के अनुसार यह कश्यप और सुरिभ का पुत्र है। कुछ मतों से नन्दी पूर्व जन्म में शालंकायण मुनि का पुत्र था।

कहा जाता है कि शङ्कर जब तांडव नृत्य करने लगते हैं तो उनका स्थाय नन्दी भी ताल तथा सङ्कीत द्वारा देता है। इसी कारण उसे तांडव-तालिका कहा गया है। इसके अन्य पर्याय शालंकायण, तथा नादि देह स्थादि हैं।

नकुल—चौथे पांडव जो माद्री के गर्भ से पांडु के स्त्रेज तथा ख्रिश्वनीकुमारों के श्रीरत पुत्र थे। जब शाययुक्त होकर पांडु श्रपनो दोनों पित्नयों (कुन्ती, माद्री) को लेकर जङ्गल में रह रहे थे तो एक बार माद्री ने पुत्र की इच्छा प्रकट की। पांडु शाप-वश श्रमध थे श्रतः कृंती के कहने पर माद्री ने श्रश्विभीकुमारों का स्मरण किया जिनसे उसे दो पुत्र नकुल तथा सहस्व हुए। श्रज्ञात बनवास के समय नकुल विराट के यहाँ तंत्रीपाल नाम से गाय चराते थे। इनका विवाह चेदिराज की कन्या

## १५० : हिन्दी साहित्य की श्रांतर्कथाएँ

करेशुमती से हुन्ना था। ये ग्रत्यन्त सुंदर, युद्ध एवं नीति विशारद तथः पशु चिकित्सा में दक्षे। इनके प्रधान पुत्र का नाम निरमित्र था।

नमरूद-ईश्वर का विरोधी एक बादशाह । यह खुदाई का दावा करता था। इसने इस बात का विरोध करने पर इब्राहिस को छाग में फैंक दिया पर वे बच गए। एक बार नमरूद की नाक में एक मच्छड़

बुस गया जिससे इनकी मृत्यु हो गई।

नमुचि एक दानव। एक बार यह इंद्र से भयभीत होकर सूर्य की किरणों में हिंप गया। इंद्र ने जब प्रण किया कि वे किसी सूखी या भीगी बस्तु से उसे न मारेंगे, तब वह सामने ख्राया। इंद्र ने उसे सामने देख समुद्रफेन (जो न तो पूर्णतः सूखा है न पूर्णतः भीगा) से उसका सिर काट डाला। यह विश्वासघात देख, नमुचि बड़ा रुष्ट हुआ ख्रीर उसके कटे हुए सिर ने इंद्र का पीछा किया। ब्रह्मा के कहने से जब इन्द्र ने विधिवत यश कर श्रवणा नदी में स्नान किया तो उनके प्राण बचे। एक श्रन्य मत से नमुचि ने पहले इन्द्र को बंदी बना लिया था, किंतु जब उन्होंने उपर्युक्त प्रण किया तो उन्हें उसने होड़ दिया।

नर—दत्त की एक कन्या श्रीर धर्मराज से उत्पन्न एक ऋषि जो विध्या के श्रवतार कहे जाते हैं। इनके एक वड़े भाई भी थे जिनका नाम नारायण था। इन दोनों के नाम प्रायः साथ नर-नारायण लिए जाते है। श्राश्चर्य है कि छोटे भाई का नाम पहले तथा बड़े भाई का नाम

बाद में लिया जाता है।

विभिन्न पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में 'नर-नारायण' के सबंध में विभिन्न कहानियाँ मिलती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियाँ दी जा रही हैं।

एक सहस्रकवनी राज्य था। सूर्य को प्रसन्न कर इसने वर प्राप्त विया था कि 'इसके शरीर पर इजार कवच हों। जब कोई इससे युद्ध करे तो हजार वर्ष युद्ध करने पर एक कवच टूटे ग्रीर कवच के टूटते ही बहाशत्रुपर जाय।' जब इनके श्रत्याचारों से हाहाकार मचा तो सत्य सुग में नर-नारायण का अवतार हुआ। दोनों भाइयों ने मिलकर युद्ध सुरू किया। नर १००० वर्ष लड़ के एक कवच तोड़ कर मर जाते थे पर तुरंत मंत्र द्वारा उन्हें नारायण जिला कर स्वयं युद्ध करने लगते थे। सहस्र वर्ष बाद जब दूसरा कवच तोड़कर वे मरते थे तो नर उन्हें जिलाकर स्वयं लड़ने लगते थे। इस प्रकार दोनों भाइयों ने बड़े मेल से ६६६००० वर्षों तक युद्ध जारी रक्खा और सहस्रकवची के ६६६ कवच हुट गए। जब एक ही कवच शेष रहा तो वह डर कर अपने आराध्यस्थ में विलीन हो गया। बाद में नर-नारायण बद्दीनाथ में तप करने लगे। बापर में यही सहस्रकवची अपने शेप एक कवच के साथ वर्षा होकर पैदा हुआ। नर भी अर्जुन और नारायण कृष्ण वन कर अवत्रित हुए और इस प्रकार एक युग्न बाद वह नर के हाथ से भारा गया।

महाभारत के अनुसार नर नारायण एक बार गंधमादन पर्वत पर तप कर रहे थे। उसी समय दक्त-यश में अपना भाग न देख उद्र ने यश भक्त करने के लिए अपना शूल फेंका। शूल पत्र भक्त कर नारायण के बच्च पर गिरा पर फिर नारायण के गर्जन से वह इद्र के हाथ में आया। इसी पर दोनों में युद्ध होने जगा। नारायण ने इद्र का गला पकड़ लिया और नर ने उन्हें मारने के लिए एक तिनका उठाया जो पशु बन गया। इससे चारों और हाहाकार मचा और अंत में ब्रह्मा ने दोनों प्रांका परिचय कराकर शांत किया। तबसे नर नारायण और इद्र में मैत्री हो गई।

देवी भागवत् के अनुमार हला के पुत्र धर्म ने दत्त की १० कत्या और से विवाह किया जिनके गर्भ से हिर, कृष्ण, नर और नारायण नाम के चार पुत्र पैदा हुए। इनमें हिर और कृष्ण तो योगाभ्यास करते थे किन्तु नर नाग्यण हिमालय पर तप करते थे। इंद्र ने दर कर इनका तप भक्क करने के लिए तरह-तरह की बाधाएँ उपस्थित की। ग्रंत में उनकी प्रेरणा से कामदेव अपने साथ रंभा, तिलोत्तमा आहि अप्सराओं को

१५२ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

लेकर उन लोगों के पास पहुँचे। इस पर इंद्र को लिजित करने के लिए नर नारायण ने श्रपनी जांघ से उर्वशी को पैदा किया। इंद्र की भेजी श्रप्तराएँ उनकी स्तुति करने लगी श्रीर उन्हें श्रपना पित बनाने की इच्छा प्रकट की। नर नारायण ने उन्हें द्वापर में पत्नी बनाना स्वीकार किया। इसी कारण द्वापर में नारायण कृष्ण हुए श्रीर श्रप्तराएँ गोपियाँ।

कालिका पुराण के अनुसार महादेव ने जब शरम पत्ती का रूप भारण कर नृतिह के दो टुकड़े कर दिए तब नरिवह के नर रूप से नर और सिंह रूप से नारायण की उत्पत्ति हुई।

महामारत के नारायणी उपाख्यान के अनुसार परब्रह्म के अवतार नर ग्रीर नारायण दो ऋषियों ने नारायणी धर्म का प्रचार किया ग्रीर उनके कहने से जब नारद श्वेत द्वीप गए तो स्वयं भगवान ने उन्हें इस धर्म का उपदेश दिया था।

भागवत के अनुसार नर चौथे अवतार थे। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्म से उनका जन्म हुआ था। नर और नारायण दो होने पर भी देखते में एक से लगते थे।

देवी भागवत के ही एक ग्रन्य उपाख्यान के ग्राधार पर नर ग्रीर नारायण मुनि भूगु के शाप के कारण पृथ्वी का भार हरने के लिए श्राम्न ग्रीर कृष्ण होकर श्रवतीर्ण हुए थे।

नरक — स्वर्ग का उलटा वह लोक जहाँ पापी लोग मरकर जाते हैं।
यहाँ उन्हें तरह-तरह का कष्ट यम के दूतों द्वारा दिया जाता है!
मनुस्मृति के अनुसार २१ नरक हैं, पर भागवत में दिए गए २१ नरकों
से मनुस्मृति के नरक कुछ भिन्न हैं। प्रसिद्ध नरकों में श्रंधतामिस्र, रौरव,
कुम्भीपाक, श्र्करमुख, कृमिमोजन, तथा स्चीमुख का नाम लिया जाता
है। नरकलोक स्वर्ग के विरुद्ध पाताल में है। यमराज नरक के
स्वामी हैं।

नरकासुर - एक ग्रमुर । विष्णु ने जब वाराइ श्रवतार लिया तो उन्होंने पृथ्वी के साथ संभोग किया जिससे पृथ्वी को गर्भ रह गया। सुरों को जब यह पता चला कि पृथ्वी के गर्भ में एक बड़ा त्रासुर है तो उन्होंने उस लड़के को गर्भ से बाहर श्राने से रोका। उस पर पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि त्रेता तक तुम्हें कोई कब्ट न होगा ऋौर राम के हाय से रावण के मारे जाने के बाद तुम्हें पुत्र होगा। यही हुत्रा श्रीर उचित समय पर जहाँ सीता पैदा हुई थीं पृथ्वी को नरक नामक पुत्र पैदा हुन्न्या । इसे जनक ने शिक्षा दी च्यीर फिर पृथ्वी ने इस के जन्म की पूरी कथा इससे कह सुनाई। इसी बीच विष्णु नरक को अपने साथ ले गए श्रीर प्राग्डयोतिषपुर का राजा बना दिया। इसका विवाह विदर्भ कुमारी माया से हुआ था, जिससे सुमाली त्र्यादि चार पुत्र हुए। संयोग से वाणासुर इसके राज्य में पहुँचा ग्रीर धीरे-धीरे उसके साथ में नरकासुर में भी सुराई स्ना गई ग्रीर यह देवों को कप्ट देने लगा। विसिष्ठ एक बार कामाख्या देवी के दर्श-नार्थ गए पर उन्हें इसने अपने राज्य में घुसने तक नहीं दिया। इस पर रुष्ट होकर ऋषि ने शाप दिया कि शोब हो तुम्हारे पिता के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी । नरक ने तप करके ब्रह्मा से श्रमर होने का वर प्राप्त किया ग्रीर ग्रमुरों की सहायता से इंद्र को जीत लिया। श्रत्याचार जब बहुत बढ़ा तो कृष्ण ने इस पर चढ़ाई की ग्रीर चक से इसका सिर काट लिया।

नरसी-मेहता—एक गुजराती भक्त । ये अपने दान के लिए प्रसिद्ध ये । एक बार कुछ साधु इनके पास आए । वे द्वारिका जाना चाहते थे । इनके पास संयोग से कुछ नहीं था । इनके लाख कहने पर भी साधुओं ने अपनी कुछ लेने की टेक न छोड़ी तो इन्होंने एक हुँडी (चेक) द्वारिका के भगवान को 'साँवल साह' के नाम से लिख दी । मगवान ने साधुओं के वहाँ पहुँचने पर साँवल साह का रूप घर हुन्डी भुना दी । एक बार

१५४: हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

इनकी बड़ी लड़की को बच्चा पैदा हुआ पर छुटी के दिन इनके पास खर्च करने के लिए कुछ भी नथा। कहा जाता है कि भगवान् ने स्वयं आकर उस दिन इनका काम चलाया।

नल-१. निषध देश के राजा वीरसेन के पुत्र । नल एक बार विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती की प्रशंसा सुन उस पर मुख हो गए ये। इसी बीच उन्होंने एक हँस की पकड़ लिया। एंस ने उनसे होड़ देने की पार्थना की तथा कहा कि यदि ज्ञाप छोड़ देंगे तो में दमसंती से आपकी प्रशंसा करूँगा। राजा ने उसे होड़ दिया और इस विदर्भ देश गया। वहाँ जब दमरंती ने हंस से नल की प्रशंसा सुनी तो वह भी इनसे विवाह करने को इच्हुक हुई। ग्रंत में दमयंती के पिता ने स्वयंवर रचा जिसमें दूर दूर से बहुत से राजा ग्राए। इंद्र, यम, ग्राम तथा वरुण त्यादि देवता भी इस स्वयंवर में ग्राए । ये लोग जब ग्रा रहे ये तो नल भी श्राते हुए मिले। देवता श्रों ने नल से श्रपना परिचय दिया श्रीर दमयंती से जाकर श्रपने सम्बन्ध में कहने को कहा । नल ने सचमुच जाकर दमयंती को बहुत समभाया पर दमयंती ने नहीं माना श्रीर तब सच्चाई के साथ नल ने देवताश्री से श्राकर जो बात हुई थी बतला दी। सीधे काम न बनते देख देवता हों ने एक चाल चली। वे सभी नंत का स्वरूप घारण कर स्वयंवर में उसके पास वेठ गए। दमयंती जब सामने ग्राई तो उसके लिए नल को पहचानना एक समस्या ही गई, पर फिर उसने दो बातों से देवताओं को पहचान लिया १, देवताओं की छाया नहीं होती, २. देवताश्रों का पैर जमीन से बुछ उपर रहता है। पहचाने के बाद दमयंती ने नल के गले में जयमाल डाल दी श्रीर विवाह हो गया। कलि भी स्वयंवर में श्राए थे वे नल श्रीर दमयंती पर बहुत रुष्ट हुए श्रीर ११ वर्ष तक नल के शरीर में धुसने का श्रवसर देखते रहे पर उन्हें कोई श्रवसर न मिला। इसी बीच नल को इंद्रसेन क्रीर इन्द्रसेना नाम की दो संताने हुई। १२वें वर्ष किल ने नल के शरीर में प्रवेश किया ग्रीर फलस्वरूप नल ग्रपने भाई पुष्कर के साथ जूग्रा खेलकर श्रयना पूरा राज्य हार गए श्रीर श्रपने पुत्र श्रीर पुत्री को निन-हाल भेज दमयंती के साथ जंगल की शरण ली। उनका मस्तिष्क यहाँ तक खराय हुआ कि एक दिन जङ्गल में दमयंती को सोती छोड़ वे आगे बढ़ गए। दमयन्ती सोकर उठी तो वहुत रोयी ग्रीर ग्रंत में परेशान होकर अपने माता के घर चली गई। इघर नल को कर्कोटक नाम के एक सपै ने काटकर विरूप कर दिया तथा उसके विप के प्रभाव से कलि का प्रभाव नष्ट होने लगा। ग्रंत में नल ने श्रयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ नौकरी कर ली। ये ग्राश्व-विद्या में बड़े पटु थे। बहाँ नल ने ऋतु-वर्ण को ग्रारविद्या सिखाई तथा स्वयं उनसे दून सीखा । कुछ दिन बाद इमयंती को पता चला कि ऋतुपर्ण के यहाँ कोई अश्वविद्या विशारद श्राया है। उसे विश्वास हो गया नल के श्रतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। इमयन्ती के पिता ने घोले से नल को बुलाने के लिए ऋतुपर्ण के यहाँ कहलवाया कि मेरी लड़की का स्वयंवर है। ऋतुपर्ण नल की सार्थी बना वहाँ तुरन्त श्रा पहुँचे श्रीर इस प्रकार नल-द्रप्यन्ती मिलन हुआ। नल ने जो चूत में दत्त् हो गया था पुन्कर को फिर जुन्ना खेलने को बुलाया ग्रीर श्रपना राज्य जीत लिया। दे० 'कर्कोटक'। २. रामकी सेना वा एक वन्दर जो नील का साथी या। दे० 'नील'।

नलकुवर— कुवेर का पुत्र। इसका एक भाई मिएप्रीत था। एक बार नारद ने इन दोनों को शराब पीकर तपोवन में स्त्री-क्रीड़ा करते देख शाप दिया कि तुम लोग अर्जुन वृत्त हो जा ग्रो। फलस्कर नलकुबर श्रीर मिणिग्रीव दोनों वृन्दावन में यमलार्जुन हो गए। कृष्ण ने इन श्रीर को उखाड़ कर दापर में इनका उद्धार किया। दे० 'यमलाजुन' 'रंमा'।

नहुष- अयोध्या का एक प्रसिद्ध राजा जो आयु या अम्बरीष का पिता था। वृत्रासुर ब्राह्मण था। श्रुतः उसे भारने से इन्द्र को जब ब्रह

हत्या लगी तो नहुष को उनकी अनुपिश्वित काल में इन्द्र बनाया गया।
एक अन्य मत से नहुष ने तपस्या के बल से इन्द्रत्व प्राप्त किया था।
इन्द्र होने के बाद नहुष ने इन्द्रणी शची को अपनी स्त्री बनाना चाहा।
यह सुन बृहस्पित की राय से इन्द्राणी ने इनसे सप्तिषयों द्वारा ढोई गई
पालको पर वैठ कर अपने को कहा। नहुष ने ऐसा ही किया और सप्तियों
को शीव्रता से चलने के लिए सप्ट सप्ट कहा। इस पर अगस्य मुनि ने
शाप दिया कि तुम सप्ट हो जाओ। नहुष सप्ट हो गए। एक अन्य मत
से पालकी पर वैठ राजा नहुष का पैर अगस्य से छू गया और इसी
कारण उन्हें यह शाप मिला। अगस्य ने प्रार्थना करने पर यह भी कहा
कि तुम्हारी गित नुम्हारे वंश के एक अधिष्ठिर नामक राजा से होगी।
बनवास के समय इसी सप्ट (नहुष) ने भीम को एकड़ लिया और जब
अधिष्ठर आए तो उन्होंने भीम को छुड़ाकर नहुष को शापमुक्त किया।

नाग—करयप के पुत्र आठ प्रमुख सर्प नाग कहलाते हैं। इनके नाम हैं—अनन्त, वासुकि, तक्षक, ककोंटक, पद्म, महापद्म, शङ्क तथा कुलिक। तीनों लोकों में इनके उपद्रव करने पर ब्रह्मा ने इन्हें शाप दिया कि जनमेजय के नाग में वे सपरिवार विनाश को प्राप्त होंगे। किन्तु इनकी प्रार्थना से द्रवित हो ब्रह्मा ने शाप का परिहार कर दिया। जिस दिन ये ब्रह्मा से प्रार्थना करने गये थे आवर्ण शुक्ला पंचमी था, जिसे आजकल लोग नागपंचमी कहते हैं।

नाभाग— वैवस्वत मनु के पुत्र नभग इनके पिता थे। इनके पुत्र का नाम श्रम्बरीष था। एक मत के श्रनुसार ये भगीरथ के पुत्र थे। इनके नाभागरिष्ट, नाभा, नैदिष्ट तथा नाभागदिष्ट श्रादि श्रन्य नाम भी मिलते हैं।

नामदेव—दिच्या भारत के एक प्रसिद्ध वैष्याव भक्त । ये जाति के छीपी थे । कबीर की भाँति इनका भी जन्म विषया कन्या से हुन्ना था । इनकी माता बड़ी पवित्र ग्रीर भक्त थीं । किसी के ग्राशीवाद के फल-

स्वरूप ही इन्से नामदेव का जन्म हुआ था। नामदेव के सम्बन्ध में भी बहुत-सी विचित्र कथाएँ प्रसिद्ध हैं।

एक बार नामदेव की माता ने उन्हें पूजा का काम सौंपा। नामदेव ने भोग लगाने को कटोरे में दूध रक्खा। उनका विश्वास था कि मूर्ति सचमुच दूध पीतो होगी। भोग की घंटी बजाने पर जब मूर्ति ने दुम्बपान न किया तो नामदेव ने समभा कि भगवान् अप्रसन्न हैं। वे तीन दिन तक उसी प्रकार प्रतीक्षा करते रहे और अन्त में मूर्ति ने थोड़ा दूध पी लिया और शेष उन्हें प्रसाद-रूप दे दिया।

नामदेव एक बार किसी मेले में गए। वहाँ किसी मन्दिर में भगवान के दर्शन के लिए घुसे तो चोरी के डग से इन्होंने अपना ज्ता कमर में खोस लिया। ज्यों ही मन्दिर में पहुँचे किसी ने ज्ता देख लिया और इन्हें बाहर कर दिया। ये मन्दिर के पीछे जाकर पश्चाचाप करने लगे। कहते हैं कि मन्दिर जड़ से घूम गया और उसका दरवाजा नामदेव के सामने हो गया।

एक बार एक राजा ने नामदेव को बुलाया श्रीर कहा कि तुम श्रपने को बहुत स्दि सम्भते हो, हमारी एक गाय मर गई है उसे जिला दो नहीं तो मार डाले जाश्रोगे। नामदेव ने बड़ी विनती की कि वे यह सब बिल्बुल नहीं जानते, पर राजा ने एक न सुनी श्रीर श्रंत में नामदेव ने भगवान से प्रार्थना कर गाय को जिला दिया।

पक बार नामदेव के घर में आग लगी और घर जलने लगा।
कहा जाता है कि जो चीजें घर के बाहर थीं उन्हें भी भगवान की आशा
समभ नामदेव जलते घर में जलने के लिए डालने लगे। उनका
यह भाव देख भगवान ने अपने हाथों उनके लिए दूसरा घर बना
दिया।

नारद — प्रसिद्ध देवर्षि जो चारौ स्रोर विचरने तथा चुगली करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी गणना प्रजापतियों में भी होती हैं। इनके जन्म के विषय में कई मत मिलते हैं। ग्रिधिक प्रचलित मत यह है कि ये ब्रह्मा के मानसपुत्र थे। ब्रह्मा के कार्य में उत्पन्न होते हो नारद ने कुछ वाधा उपस्थित की। ग्रतः उन्होंने इन्हें एक स्थान पर स्थिर न रह कर घूमते रहने का शाप दिया। नारद ने इस शाप के कारण घूम-घूमकर कितनों का घर विगाड़ा यह गणना से परे हैं। नारद फगड़ा लगाने में इतने तेज हैं कि दोनों पत्तों को उसकाना ही इनका प्रचान कार्य रहा है। भोजपुरी कहावत 'चोर से कहें चोगे कर, साहु से कहें जाग' इन पर पूर्ण चरितार्थ होती है। इन्हण जब पैदा हुए तो नारद कंस को तुरंत सूचना दे ग्राए ग्रीर वाद में इन्हण के भी मित्र हो गये। नारद के इत्यों से पौराणिक कथाएँ भरी पड़ी हैं। ये संगीत विद्या के बहुत बड़े विशारद ये तथा एक जन्म में गंधर्य भी हुए थे। इन्हें १२ वर्ष तक स्त्री भी बनना पड़ा था।

एक बार नारद विष्णु के यहाँ गए श्रीर वात ही वात में कहने लगे कि मैंने काम को जीत लिया है। उन्होंने अपनी एक घटना भी सुनाई जिसमें उन्होंने काम पर विजय पाई थी। यह सुन कर विष्णु ने सोचा कि नारद के छुदय में अभिमान आ गया है अतः उसे दूर करना चाहिए। जब नारद विष्णु के यहाँ से चले तो विष्णु की माया से उन्हें रास्ते में एक नगर मिला जहाँ के राजा ने उन्हें अपनी लड़की दिखाई श्रीर उसका भविष्य पूछा। राजा ने यह भी कहा कि कल उसका स्वयंवर है। नारद लड़की के सौंदर्य पर मोहित हो गए और स्वयंवर में उसे जीतने की सोचने लगे। श्रंत में बहुत सोच विचार कर वे विष्णु के यहाँ गए श्रीर उन्हें पूरी कथा सुनाकर उनका रूप माँगा। विष्णु वे कहा कि ठीक है आप जाइए में वही करूँ गा जिसमें आपका हित हो। नारद दूसरे दिन स्वयंवर में पहुँच। विष्णु ने उन्हें बन्दर का रूप दें दिया था। सारा मंडप उनके रूप को देखकर मुस्करा रहा था श्रीर वे श्राप को सब से मुन्दर समक्त तन कर यह सोचे यैठे थे कि लड़की उन्हें स्थान को सब से मुन्दर समक्त तन कर यह सोचे यैठे थे कि लड़की उन्हें

ही बरेगो। विष्णु भो वेष बदल कर वहाँ पहुँ वे थे। इवर उघर घूम-धामकर राजकुमारी ने विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। नारद बड़े विकल हुए। उनकी दशा श्रार भी विचित्र हो गई श्रीर यह देख शिव के गणों ने मुस्कराते हुए उन्हें श्रामने कमंडल में श्रामा मुँह देखने को कहा। जब नारद ने श्रामा मुँह देखा तो विष्णु पर बहुत रुष्ट हुए! गणों को तो उसी च्ला राक्षस हो जाने का शाप दिया श्रीर विष्णु के यहाँ जाकर उन्हें भी शाप दिया— स्त्री के बिना में दुखी हुपा हूँ तो तुम भी कभी स्त्री के विषीत में (रामावतार) दुखी होगे। श्रीर सुक्ते बंदर बनाया है तो बंदरों से ही तुम्हें सहायना (इनुमान श्रादि) लेनी होती। श्रीर शाप स्त्रीकार कर विष्णु ने श्रामने बल से नारद का श्रशन दूर कर दिया तब नारद उनके चरणों पर गिर पड़े।

नारद की श्रीर भी बहुत सी कथाएँ हैं।

नारायण नर के बड़े भाई एक ऋषि। देनी भागवत के अनुषार नर श्रीर नारायण घर्म तथा दक्ष को कन्या के पुत्र थे। जब दत्त प्रजापित अपना यह कर रहे थे, तो नर श्रीर नारायण दोनों गंघमादन पर्वत पर तप्रस्था कर रहे थे। सती जब यह कुएड में क्री तो महादेव ने श्रुपना त्रिग्रून यह विव्वंस करने के लिए फेंका। श्रुप यह विव्वंस कर के लिए महादेव बहुत विगड़े श्रीर नारायण के पास श्रा उनसे युद्ध करने लगे। श्रुप्त में श्रवा ने महादेव को श्राकर बतलाया कि नारायण भगवान ही हैं इनसे न लड़ो। तब महादेव ने चुमा माँगी श्रीर नारायण को प्रसन्न किया। एक बार इंद्र ने इन लोगों की तरस्या से डर कर स्वर्ग की सुन्दरतम श्रुप्सराश्रों को इनके पास मेजा। नारायण ने श्रप्यराश्रों तथा इंद्र को लिजत करने के लिए श्राने उठ से उर्वशी नाम की एक श्रप्तरा उत्तव की तथा उत्तके साथ ही इंद्र को श्रप्तराश्रों को सेवा के लिए उनसे भी सुन्दर सहसों श्रप्तराही इंद्र को श्रप्तराश्रों को सेवा के लिए उनसे भी सुन्दर सहसों श्रप्तराही इंद्र को श्रप्तराश्रों को सेवा के लिए उनसे भी सुन्दर सहसों श्रप्तराही हो इंद्र को श्रप्तराश्रों को सेवा के लिए उनसे भी सुन्दर सहसों श्रप्तराही

राएँ उत्पन्न की । इस पर वे अप्सराएँ बहुत लिज्जित हुई श्रीर अन्त में सभी अप्सराश्रों ने मिल कर वर माँगा कि 'हे नारायण ! आप मेरे पित हो' । नारायण ने स्वीकार किया । द्वापर में नर आर्जुन हुए श्रीर नारा-यण कृष्ण तथा ये आप्सराएँ गोपियाँ हुई । दे० 'नर'।

निकुंभ—(१) कुम्मकर्ण का एक पुत्र जो रावण के प्रधान मंत्रियों में था। लंका के महायुद्ध में वह हनुमान के साथ मारा गया।

(२) एक राज्यस जिसे बहा। ने वरदान दिया था कि तुम्हारी मृत्यु केवल विष्णु के हाथ से होगी। यह बड़ा ही मायावी था और मनमाना रूप धारण कर सकता था। एक बार कृष्ण के एक मित्र ब्रह्मदत्त की पुत्रियों का इसने हरण कर लिया, जिससे रुष्ट होकर कृष्ण ने इसे मार हाला। यह कथा हरिवंश पुराण में मिलती है। यही सुन्द और उपसुन्द का पिता था।

## (३) प्रह्लाद के पुत्र का नाम।

निमि—राजा जनक के एक पूर्वज । एक बार एक यज्ञ के करने लिए इन्होंने विसष्ठ से कहा पर इंद्र के यहाँ यज्ञ कराने का वचन दे चुकने के कारण विस्ठ ने बाद में इनके यहाँ यज्ञ कराने का वादा किया । उनके जाने के बाद श्रीर श्रृषियों की सहायता से निमि ने यज्ञ श्रारम्भ करा दिया । इंद्र का यज्ञ समाप्त कर जब विश्ठ लौटे तो उन्हें पता चला कि निमि के यहाँ यज्ञ हो रहा है । इस पर विस्ठ ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हारा यह शरीर न रहेगा । राजा ने भी विसष्ठ को यही शाप दिया श्रीर दोनों का शरीर छूट गया । विसष्ठ तो मित्रावरुण के वीर्य से पुनः उत्पन्न हुए । इघर यज्ञ करने वाले श्रृषियों ने निमि के उसी शरीर को पुनः जीवित करने की कोशिश की पर निमि ने स्वीकार न किया । देवताश्रों ने तब से उन्हें श्रादमियों की पलक पर स्थान दे दिया । श्राज भी कहा जाता है कि पलकों पर राजा निमि हैं । तुलसी ने मानस में लिखा है—मनह सकुचि निमि तजेउ हरांचल ।

निश्म-शुम्भ क्रीर निशुम्भ की कथा का उल्लेख पद्म-पुरास, मारकंडेय-पुरास तथा महाभारत क्यादि में मिलता है। यह एक प्रसिद्ध राज्ञस था। इसके पिता का नाम महिष करयप तथा माता का नाम दन् था । शुस्म तथा निमृचि (नमृचि) इसके माई थे। शुस्म श्रौर निशुस्म शिव मक्त थे। अमर होने के लिए इन्होंने ५००० वर्ष तक कठिन तपस्या की । शिव के प्रसन्न न होने पर ये फिर न०० वर्ष तक तप करते रहे क्रीर श्रंत में इनके तप से इंद्र का इंद्रासन कॉप उटा। देवता लोग हरे कि ये इंद्र का पद ले लेंगे। इस कठिन समस्या पर विचार करने के के लिए देवताओं की सभा हुई श्रीर सबके श्रादेशानुसार इनको तपच्युत करने के लिए रंभा ग्रौर तिलोत्तमा नाम की दो ग्राप्सराग्रो को लेकर कामदेव इनके पास पहुँचे । शुम्भ श्रीर निशुम्भ अध्वराश्री के चंगुन में त्रा गए श्रीर पाँच हजार वर्ष तक भीग करते रहे। उसके बाद उन्हें श्रपनी गलती जात हुई तो वे पुनः तप में लगे। एक हजार वर्ष तप कर लेने के बाद शिव प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वार दिया कि धन और बल में वे देवतात्रों से भी त्राग रहेंगे। त्रव क्या था १ मदांच होकर इन्होंने इंद्रासन जीत लिया श्रीर स्वर्ग के श्रधीश्वर बन वैठे। देवता लीत त्रातुर होकर कमशः ब्रह्मा, विष्णु स्त्रीर महेश के पास गए स्त्रीर स्रंततः महेश ने दुर्गा के समच्च यह समस्या रखने का परामर्श दिया। देवता श्री ने ऐसा ही किया श्रीर दुर्गा उनके संहार के लिए तैयार हो गई।

पहले तुर्गा ने महिषासुर को मार डाला। इसका पता रक्त बीज ने शुम्म श्रीर निशुम्म को दिया। इन दोनों ने तुर्गा से विवाह का प्रस्ताव किया। तुर्गा ने कहलाया कि जो उन्हें युद्ध में पराजित करेगा उसी से वे विवाह करेंगी। इस पर दोनों ही युद्ध के लिए ट्रूट पड़े धूम्नलोचन, चंड, मुंड तथा रक्त-बीज श्राद्धि ने भी शुम्म-निशुम्म का साथ दिया। दुर्गा ने पहले तो इनके सहायकों का नाश किया श्रीर फिर क्रम

२६२: हिन्दी साहित्य की ग्रंतकीयाएँ

से निशुम्म ग्रीर शुम्म को मार डाला। इंद्र को उनका खोया राज मिल गया।

नील — राम की सेना का एक बन्दर । यह विश्वकर्मा का श्रंसा-बतार माना जाता है । नील नल का साथी था श्रीर गोदावरी के किनारे रहता था । जब मुनि लोग वहाँ श्राँख बंद कर पूजा करते थे तो नल नील उनकी शालिशम की मूर्तियों को नदी में फेंक दिया करते थे जिससे मुनियों को बड़ी परेशानी होती थी । तङ्ग श्राकर मुनियों ने शाप दिया कि नल नील के द्वारा पानी में डाले गए पत्थर तैरने लगेंगे । इसी शाप के कारण नल श्रीर नील राम की सेना को उतरने के लिए समुद्र पर पुल बना सके । नील बीर भी थे श्रीर राम के श्रश्वमेव यञ्च के घोड़े को रक्षा के लिए ये भी नियुक्त किए गए थे ।

न् पुर--इद्वाकु वंश का एक प्राचीन राजा।

न्ह — ये त्रादम सानो या दूसरे त्रादम भी कहे जाते हैं। जल-प्लावन या संलाब के समय इन्होंने श्रपनी नाव पर हर एक जीव का एक-एक जोड़ा रख लिया था। इनकी नाव जूदी नाम के पर्वत की चोटी पर दिकी थी। जल-प्लावन समाप्त होने पर उन्हों जोड़ों से फिर सुब्दि चली। नृह की उम्र सब से बड़ी कही जाती है। कुछ मतों से ये १४०० वर्ष, १०२० वर्ष या ६५० वर्ष तक जीवित रहे थे।

नृग—एक दानी राजा। एक बार इनकी गायों के समूह में किसी प्रतन्य ब्राह्मण की एक गाय मिल गई श्रीर जिसे इन्होंने भूल से एक श्रन्य ब्राह्मण को इजार गाएँ दान देते समय दे डाला। संयोग से ब्राह्मण ने खोगते खोजते श्रपनी गाय उस दूसरे ब्राह्मण की गायों में पहचान ली श्रीर दोनों लड़ते हुए दृग के पास श्राए। नृग ने दोनों को वहुत समक्षाया श्रीर श्रंत में उस एक गाय के लिए हजार गाएँ देने को तैयार हुए पर दोनों में से किसी ब्राह्मण ने उनकी बात न मानी। इस पर राजा चिंतित हुए श्रीर घवरा कर काँपने लगे।

त्राह्मणों ने कष्ट होकर कहा — त् ब्राह्मणों को लड़ाकर गिरिगट को तरह सर हिलाता है तो जा एक हजार वर्ष के लिए गिरिगट होगा। मरने के बाद राजा से धर्मराज ने बताया कि आपको पुर्थों के साथ एक शाप भी भोगना हैं। वे शाप भोगने को पहले तैयार हो गए और एक कुएँ में गिरिगट बन कर रहने लगे। अबधि पूरा होने पर कुछ लड़कों ने इन्हें देखा और छ्रुण से कहा। छुर्ण ने इन्हें कुएँ में से निकाला और इनका उद्धार कर दिव्य विमान पर चड़ा स्वर्ग भेजा।

नृसिंह — दानव राज हिरएपकर्यप ब्रद्या से प्राप्त वर के कारण् अभिमानी तथा अत्याचारी हो गया या। साथ हो वह पशु, मनुष्य और देवता तीनों ही से अवध्य था। इससे देवता परेगान होकर विष्णु के यहाँ पहुँचे। उनकी प्रार्थना से हिरएयकर्यप के वय के लिए विष्णु ने स्वयं उत्पन्न होने की सोनी और नृसिंह कर में एक त्नम्भ से उत्पन्न हुए। हिरएयकर्यप पहले स्वयं उनकी मारना चाहता था परन्तु उन्होंने अपने यंजों से उसको काड़ डाला। दे० 'हिरएयकर्यप'।

नैमिषारएय—गोमती के तट पर प्राचीन काल में यह एक अर्एय (जंगल) था। इसके नाम के सम्बन्ध में दो मत मिलते हैं। देवी भागवत के अनुसार किल युग के भय से जब अनुधि लीव ब्रमा के पास गये और उनसे अपने त्राण की प्रार्थना की तो ब्रमा ने एक मनोभय चक देकर उन लोगों को उनका अनुउरए करने को कहा। ब्रम्मा ने बतनाया कि चक्र का घेरा (नेमि) जहाँ समाप्त (बिग्रीर्ए) हो वह स्थल ऐसा होगा नहाँ किल का प्रभाव न होगा। अतः वहाँ तुम लोग बास कर सकते हो। वूसरा मत बाराह पुराण में मिलजा है जिसके अनुसार किसो गौरपुल नाम के मुनि ने निमित्र मात्र में अनुसों को एक बहुत बड़ो सेना को भहम कर दिया था अतः यह नैमित्रारएय कहलाया। डाउसन ने लिखा है कि सौत मुनि ने इस स्थान पर अनुधियों को एक कर महाभारत की कथा कही थी। आजकत यह स्थान उत्तर प्रदेश के सोतापुर जिले में है और

१६४: इिन्दी साहित्य की श्रंतर्कथाएँ

'नीमखार' के नाम से प्रसिद्ध है। यह हिन्तुओं का तीर्थस्थान मानः जाता है। विष्णु पुराण में लिखा भी है कि इस चेत्र में गोमती में स्नानः करने से सारे पापों का नाश हो जाता है।

पंचवटी—एक स्थान है जो नासिक के पास गोदावरी नदी के किनारे है। यहाँ वेल. पीपल, ग्राँवला, वट तथा श्रारोक — ये पाँच प्रकार के हन्न में श्रातः इसका नाम पंचवटी पड़ा। एक ग्रान्य मत से यहाँ पाकड़, जामुन. श्राम, तमाल ग्रीर वट के हन्न में। रामायण में श्रानुसार दंडक वन में यह स्थान था। वनवास के समय यहाँ राम ठहरे में। यहीं सूर्पण्या को नाक कटी थी ग्रीर सीता का हरण हुआ था।

परशुराम — विष्णु के छुठे श्रवतार । इनका नाम राम था, परशु या फरसा लिए रहने के कारण इन्हें 'परशुराम' कहा गया। ये जाति के ब्राह्मण थे। भृगुवंशी जमदिम को उनकी स्त्री रेणुका से ५ पुत्र थे। परशुराम इनमें सबसे छोटे थे। कहते हैं भगवान का श्रवतार, जब बहुत उत्पात होता है तो उने शांन करने के लिए होता है। त्रेतायुग के श्रारम्भ में क्षत्रियों का श्रत्याचार बहुत बढ़ गया था श्रतः उसी के लिए परशुराम का श्रवतार हुशा। (परशुराम के जन्म के सम्बन्ध में देखिए 'जमदिम। परशुराम ने श्रजुन को श्रस्त्र-शस्त्र की शिद्या दी थी। तथा भीष्म से इनका गदायुद्ध हुश्रा था।

परशुराम शिव के मक्त थे। जब उन्होंने सुना कि राम ने शिव का धनुष जनकपुर में तोड़ डाला है तो उन्हें वड़ा कोच ब्राया ब्रौर राम से लड़ने को उद्यत हुए। राम को उन्होंने ब्रपना धनुप चढ़ाने को दिया ब्रौर कहा कि यदि न चढ़ा सकोगे तो युद्ध करूँगा। राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया ब्रौर परशुराम के लोकों का हरण कर लिया। परशुराम को हारना पड़ा।

एक दिन इनकी माता रेगुका नहाने गई थी। वहाँ चित्ररथ को श्रयनी स्त्री के साथ कीड़ा करते देख उसमें भी वासना का उदय हुन्नाः श्रीर उसी दशा में वह घर श्राई। जमदिग्न योग से यह बात जान पए श्रीर की बित होकर श्रपने पाँचों पुत्रों से वारी-वारी से उसका सर काटने की श्राज्ञा दी। श्रीर तो किसी ने स्नेह-वश यह नहीं किया, पर परशुराम ने पिता की श्राज्ञा का पालन किया श्रीर श्रपती माता का सर काट डाला। इस पर जमदिश ने प्रसन्न होकर वर माँगने को कहा। परशुराम ने माता को पुनर्जीवित करने, इस घटना की याद किसी को न रहने, श्रपने को परमायु वाला बनाने तथा युद्ध में श्रदितीय होने का वर माँगा। उनके पिता ने उन्हें चारों वर दे दिए।

एक बार कार्तवीर्य नामक एक राजा ने परशुरामादि को अनु-पस्थिति में उनके आश्रम को उजाड़ डाला जिसके प्रतिशोध के लिए बाद में परशुराम ने उनकी सहल भुजाओं (इनका नाम सहस्रार्जुन भी था) को काट डाला। इस पर कार्तिशेष के कुटुम्बियों ने एक दिन जमदिम को सार डाला। इस बार परशुराम का कोब इतना भड़का कि उन्होंने सारे चित्रयों को मार डालने का प्रण किया, और केवल एक बार नहीं वरन् २१ बार भूमंडल के चित्रयों को मार डाला और खेत में सारी पृथ्वी कश्यप की दान दे दी।

कहा जाता है कि परशुराम त्याज भी कहीं तप कर रहे हैं श्रीर किल्युगांत में त्रवतरित होने वाले किक की ये ही शिचा देंगे।

पराशर — एक ऋषि । इनके पिता का नाम विश्विष्ठ था । पर श्रन्य अत से ये विश्विष्ठ के पौत्र श्रीर शक्ति के पुत्र थे । इनके जन्म के पूर्व ही राक्ति का देहांत हो गया था अतः विश्विष्ठ ने इन्हें पाला-पोसा । परासर के समागम से सत्यवती को कृष्ण द्वैपायन या व्यास नाम का प्रसिद्ध पुत्र हुआ था ।

परीक्षित— उत्तरा का पुत्र ग्रौर श्रर्तुन का पीत्र जो ग्रपने पिता ग्रिमिनयु के मर जाने के बाद पैदा हुन्ना था। त्राश्वत्थामा ने पांडु वंश का नाश करने के लिए ऐपीक नाम के श्रक्ष से परीचित को गर्भ में ही मार डाला था श्रीर इस प्रकार इनका मृत शव पैदा हुन्ना, पर कृष्ण के श्राशीर्वाद से ये जी उठे। पांडव जब गलने चले गए तो परीचित राजा हुए । इनके ही राज्यकाल में द्वापर का श्रंत श्रीर कलियुग का प्रारम्म हुआ। जब परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य में कलियुग आ गया है तो उसे भगाने के लिए लोजने लगे। श्रंत में उन्हें कलियुग मिल गया श्रीर उसे उन्होंने बहुत डाँटा श्रीर फिर जुल्ला, स्त्री, शराब, हिंसा श्रीर स्वर्ण केवल इन ५ स्थानों पर उसे रहने की ग्राज्ञा दी। किल को यह बुरा लगा और वह परीचित को समाप्त करने की सोचने लगा। एक दिन राजा के मुकुट के सोने में किल घुस गया। वे शिकार खेलने गए श्रीर वहाँ एक मुनि से शिकार के बारे में पूछा । मुनि मीन होने से कुछ न बोल सके । इस पर क्रोधित हो सर पर किल के सवार होने के कारण राजा ने मुनि के गले में एक मरा सर्प डाल दिया। इस पर मुनि के पुत्र शृङ्गी ने शाप दिया कि सर्प डालने वाले को ७ दिन के मीतर तत्त्वक सर्प काटेगा। राजा ने भी शाप सुना श्रीर श्रपने पुत्र जनमेजय को गद्दी पर बिठा, मरने के लिए तैयार हो शुकदेव से भागवत की कथा सुनने लगे ! श्रंत में तत्तक के काटने से उसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि परीचित के मरने के बाद कलि को रोकने वाला कोई न रहा स्रोर उसने स्वतनत्रता-पूर्वक अपना जाल फैला लिया। दे० 'तच्क'।

पांडु—श्रंबालिका के गर्भ से उत्पन्न पांडवों के प्रसिद्ध पिता । इनके पिता वा नाम विचिन्नवीर्थ था। थोड़ी श्रावस्था में ही च्य रोग से पीड़ित होकर विचिन्नवीर्थ मर गए। उन्हें कोई संतान न थी श्रातः राज्य को चलाने के लिए श्रंबालिका की सास सत्यवती ने व्यास को श्रंबालिका के साथ नियोग कर पुत्र उत्पन्न करने की श्राज्ञा दी। नियोग के समय शर्म या भय से श्रंबालिका पीली पड़ गई थी श्रातः पांडु पीले रक्ष के पैदा हुए श्रीर इसी कारण उनका नाम पांडु पड़ा। इनका विवाह कुन्तिभोज की गोद ली गई पुत्री कुन्ती तथा मद्रकन्या माद्री से

हुआ था। एक बार ये शिकार खेलाने गए श्रीर वहाँ मैथून करते हुए एक हिरेन को मार डाला ! हिरन-हिरनी कि मेंद्र सृष्टि श्रीर उनकी पतनी थे । उन्होंने राजा को शाप दिया कि तुम जब भी किसी के साथ भोग करोगे मर जाश्रोगे श्रीर जिसके साथ भोग करोगे तुम्हारे साथ सती होगी। इस शाप के कारण वे श्रपनी स्त्रियों से मैथून न कर सकते थे। फल यह हुआ कि निःसंतान रहने की नौबत श्रा गई। कुन्ती देशों को बुलाने का मनत्र जानती थी श्रतः उसने पांडु की श्राशा से कम से धर्म, वायु श्रीर इन्द्र को बुलाया श्रीर युधिष्टिर, भोम श्रीर श्रुक्त को पदा किया। उसी के बुलाने से श्रिश्वनीकुमार भी श्राए जिनसे माद्री को नकुल सहदेव पदा हुए। एक बार वसंत का दिन था। पांडु श्रत्यन्त कामातुर हो गए श्रीर माद्री के मना करने पर भी न माने तथा संभीग किया। शाप के फलस्वरूप तुरन्त उनका देहांत हो गया श्रीर माद्री भी उनके साथ सती हो गई। दे 'कुन्ती' 'माद्री' 'श्रंवालिका'।

पाताल — पुराणों के श्रमुमार पृथ्वी के नीचे के ७ लोक । सात पातालों में श्रतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल श्रौर पाताल का नाम लिया जाता है। पाताल को प्रायः लोग बुरा सममति हैं पर इन सभी में स्वर्ग से भी श्रधिक सुन्य एवं वैभव है। सात पातालों में कम से वल, शंकर, विल, मय, तक्क, पाणि तथा वामुकि का श्राधि-पत्य है। सातवें पाताल 'पाताल' के ३०,००० योजना नीचे शेप भग-वान रहते हैं।

पारिजात—इंद्र के उपवन नन्दन कानन का प्रधान वृत्त । यह समुद्र-मंथन के समय निकला था श्रीर इंद्र को दिया गया था। इसके पुष्पों की विशेषता यह है कि जो जैसी भी गंघ चाहे इससे पा सकता है। एक बार कृष्ण श्रपनी स्त्री सत्यभामा के साथ नन्दन कानन देखने गए। सत्यभामा ने इस वृत्त् को लेना चाहा, इस पर कृष्ण श्रीर इंद्र में युद्ध हुश्रा श्रीर श्रंत में इंद्र को हराकर कृष्ण इसे दारका लेगए। १६८ : हिन्दी साहित्य की स्रंतर्कथाएँ

ऋष्णा के मरने के बाद यह फिर नन्दन कानन में लाया गया। कई बार दानवों ग्रीर राक्त्सों ने इस बृक्ष को ले जाने का प्रयास किया था।

पार्वती — शंकर की स्त्री तथा गिए की माता। सती जब दक्ष प्रजापित के यशकुण्ड में जल गईं (दे० 'सती') तो उनका दूसरा जन्म हिमवान या हिमालय पर्वत की स्त्री मेनका या मेना (मेना) के गर्भ से हुआ। पर्वत की पुत्री होने से इनका नाम पार्वती पड़ा। इन्होंने पुनः शंकर को पतिरूप में पाने के लिए बड़ी साधना की। अन्न-जल छोड़ कुछ दिन पत्ते खाकर रहीं और फिर पत्ता भी छोड़ यों ही रहने लगीं जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। इनकी अप्रतिम प्रतिज्ञा देख लोग दङ्ग रह गए। सप्तर्षि लोग शङ्कर के प्रति इनके अटल प्रेम की परीक्षा लेने आए जिसमें ये पूर्ण उतरीं और अंत में शङ्कर से इनका विश्वाह हुआ। पार्वती ही दुर्गा तथा देवी आदि भी कही जाती हैं। [इस सम्बन्ध में 'महादेव' 'कामदेव' 'गऐश' 'कार्ति-केय' 'सती' तथा 'दुर्गा' भी द्रष्टद्वय हैं।

पिंगल - छन्द शस्त्र के रचियता एक ऋषि। एक मत के अनुसार ये पाणिनि के छोटे भाई थे। किंतु छंदशास्त्र में प्राकृत का वर्णन भी है, जिसका विकास पाणिनि के बहुत बाद हुआ, अतएव इनका काल पाणिनि के बाद होना चाहिए।

विंगला—एक पौरणिक वंश्या। यह भागवतानुसार विदेह नगर में रहती थी। एक दिन इसने एक सुन्दर घनिक को जाते देखा और उसके लिए अधीर हो उठी। वड़ी रात तक उसकी प्रतीचा करती रही पर अंत में जब वह न आया तो उसे ज्ञान हुआ कि आशा ही सब दुःखों का मून है। यदि वह आशा न करती तो उसे उतनी रात तक न जागना पड़ता। तभी से उसने भगवान में चित्त लगाया और सुखी हो गई। दे० 'ग्रणिका'।

पीपा—एक मध्ययुगीन भक्त त्र्यौर राजा। पीपा राजस्थान के

गागरीनगढ़ के राजा थे। इनका समय १५ वीं सदी पूर्वाई के आस-यास है। एक बार पीया से किसी साधु की सेवा में कुछ भूल हो गई जिससे भगवती ने उन्हें राज्य छोड़ भक्त हो जाने का स्वप्न रिलाया श्रीर तदनुसार पीपा राज्य छोड़ काशी में रामानन्द से दीता लेकर रहने लगे। बाद में रामानन्द के ही आदेश से वे पुनः गागरीनगढ़ लीट द्याए । पीपा की पार्थना पर एक बार रामानन्द उनके राज्य में स्राप न्त्रीर वहाँ से पीपा श्रपनी स्त्री सीता को ले रामानन्द के साथ दारका गए। रामानन्द के लीट ब्राने पर भी पीवा ब्रावनी स्त्री के साथ वहीं रहने लगे। कहा जाता है कि एक दिन पीपा अपनी स्त्री के साथ समुद्र में कृद पड़े और दिव्य द्वारावनी जा भगवान का दर्शन किया और फिर सात दिन बाद लौटे। वे वहाँ एक गाँव में रहते थे। एक बार पीपा ने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएँ एक पिटारी में देखीं पर अलोभ के कारण उन्होंने उन्हें लिया नहीं। रात में चोरों ने उस पिटारी की साँप की पिटारी समभ उठाया और इनके घर फेंक आए। इस प्रकार न चाहते पर भी वह ईश्वर की कृपा से इनके पास चला आया। पोपा ने वह सारा रुपया साधुत्रों की त्रावमगत में व्यय कर दिया।

पुरु - राजा नहु के पैत्र और ययाति के पुत्र । ययाति को दो पित्नयाँ थों - देवयानी और शिमिष्टा । देवयानी से उन्हें दो पुत्र थे श्रीर शिमिष्टा से तीन । शिमिष्टा के सबसे छोटे पुत्र का नाम पुरु था । (देव 'ययाति' श्रीर 'देवयानी' ) देवयानी के पिता शुकाचार्य ने जब शिमिष्टा से मेंशुन करने के कारण (शिमिष्टा ययाति की यथार्थतः स्त्री न होकर उनकी की देवयानी की दासी थी ) पुरु को वृद्ध हो जाने का शाप दिया तो अपने पुत्र पुरु से ही योजन प्राप्त कर बहुत दिनों तक ययाति सुख भोगते रहे। ययाति के वन में चले जाने पर पुरु राजा हुए। देव 'ययाति'।

पुरुरवा-एक प्राचीन राजा। कुछ दिनों के लिए चंद्रमा ने

मृहस्पति की स्त्री तारा को भ्रापने घर रख लिया था जहाँ तारा के गर्भ से चंद्रमा को बुध नामक पुत्र पैदा हुन्ना। बुध का विवाह इला से हन्ना था । पुरुरवा, बुध श्रीर इला के पुत्र थे । एक बार उर्वशी श्रप्तरा पृथ्वी पा आई और पुरुरवा उसे देखकर मोहित गया। एक अन्य मत से इंद्र की सभा में नाचते समय उर्वशी पुरुरवा पर मोहित हो गई जिससे रुष्ट हो इंद्र ने उर्वशी को पृथ्वी पर ग्राने का शाप दिया। उर्वशी ने ३ शतों पर पुरुरवा के साथ विवाह किया। १. रिद उर्वशी काम से उत्तेजित न हो तो उसके साथ संभोग न किया जाय। १. वह परुरवा को कभी भी पूर्ण नग्न न देखे। ३. उसकी चारपाई के पास दो मेढ़े सर्वदा बँघे रहें । बहुत दिन वाद जब गंधवां को उर्वशी के बिना कष्ट होने लगा तो उन्होंने विश्वावस नामक गंधर्व को उर्वशी को शाप-मुक्त कर लाने के लिए पृथ्वी पर भेजा। इसने चुपके से जाकर उर्वशी के मेहों को चुरा लिया श्रीर भागा । पुरुरवा उस समय नंगे थे पर मेहो को जानेदेख श्रपने को शेक न सके श्रौर उसी दशा में दौड़े। उन्हें नङ्गा देखते तथा मेढ़ों वो चारपाई से ऋलग होते ही उर्वशी गंधर्वलोक चली गई। उस समय उर्वशी गर्भवती थी । गंधर्वलोक पहुँचने पर उसने प्रसव किया श्रीर लड़कों को लेकर राजा के पास एक रात के लिए फिर श्राई थी । इन लड़कों के नाम श्रायु, ग्रमावसु, विश्वायु, श्रुतायु, हट्।यु, बनायु तथा शतायु थे। एक श्रन्य मत से लड़कों की संख्या ६ थी। दे० 'उर्वशी'।

पुरोचन — दुर्योघन का एक दुष्ट कर्मचारी तथा मित्र । इसी ने दुर्योघन की श्राज्ञा से वारणांवत नगर में लाचायह बनवाया था श्रीर पांडवों को उसमें शरण दी थी । विदुर के संकेत से भीम को सब ज्ञात हो गया । उन्होंने लाचायह तथा पुरोचन के घर में श्राय लगा दी श्रीर श्रपनी माता तथा भाइयों को लेकर सुरक्ष के रास्ते से निकल श्राए । पुरोचन श्रपने घर में जल गया ।

पुलस्त्य — एक प्रजापति जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इनकी गणना सप्तर्षियों में भी होती है। इनके द्वारा ही बहुत से पुराण मनुष्यों तक आए। ब्रह्मा से लेकर इन्होंने विष्णु पुराण पराशर को दिया जिनसे मनुष्यों ने पाया। विश्रवा मुनि इनके पुत्र थे जिनकी कुवेर; रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण तथा सूर्वणाखा आदि सन्तानें प्रसिद्ध हैं।

पुलोम—- इंद्र की स्त्री राची का विता जो एक दानव था। पहले इसे पता नहीं था कि इंद्र इसकी पुत्री के पति हो चुके हैं। जब सुना कि इंद्र ने इसकी पुत्री के साथ संभोग किया है, तो यह बड़ा रूष्ट हुआ। इंद्र को शाप देने चला, इसी बीच इंद्र ने इसे मार डाला।

पुष्कर—(१) निषादराज नल के छोटे भाई । किल की सहायता से इन्होंने नल का राज्य खुए में जीत लिया था । श्रंत में नल ने फिर खुए में इन्हें परास्त किया ।

(२) राम के पुत्र कुश के वंशज। इनके युत्र का नाम श्रंतरिच्च था।

(३) श्रजमेर के निकट स्थित एक तीर्थस्थान । महाभारत में भी पुष्कर का उस्लेख मिलता है । पुराणों के त्रानुसार एक बार ब्रह्मा यज्ञ करने के लिए उपयुक्त स्थान खोज रहे थे । इस रमणीय स्थान में त्राकर उनके हाथ का कमल गिर पड़ा । देवगण कमल के गिरने के शब्द को सुनकर बहुत भवनीत हुए । वास्तव में ब्रह्मा ने उस कमल के बज्जनाम नामक राष्ट्रत का वध किया था जो तपस्या के बल पर देवताओं का संहार करना चाहता था : जिस स्थान पर यह कमल गिरा था उसीका नाम पुष्कर हुआ ।

(४) कृष्ए के एक पुत्र का नाम।

पुष्कल — भरत और मांडवी के दो पुत्रों में से एक । राम के अश्व-मेघ यश में ये भी अश्व को रक्षा के लिए सेना के साथ गये ये । लब ने इन्हें पराजित किया ! इनकी पत्नी का नाम कांतिमती था !

पुरुपक - कुवेर का ब्राकाशगामी रथ । इसे पुष्पक रथ या पुष्पकः

१७२ : हिन्दी साहित्य की त्रांतर्कथाएँ

विमान भी कहते हैं । रावण ने इसे कुवेर से छीन लिया था। रावण का वध करने के बाद राम इसी पर चढ़कर अयोध्या गए। वहाँ जाकर उन्होंने इसे फिर कुवेर को लौटा दिया। इस विमान की विशेषता यह थी कि इस पर स्थान की कमी न होती थी। जितने भी आदमी चाहें पैठ सकते थे। यह स्कटिक मिण का वड़ा सुन्दर बना था। एक मत से मय दानव ने इसे बनाया था।

पुष्पित्र — इनकी उत्पत्ति यश से मानी जाती है। कहा जाता है कि जनम के समय ये सोलह वर्ष के नवयुवक से लगते थे।

पूतना—-द्वापर की एक प्रसिद्ध राक्षसी । कंस ने इसे बाल कृष्ण का संहार करने के लिए भेजा था । यह अपने स्तनों को विधाक्त कर कृष्ण को दूध पिलाने गई पर कृष्ण पर विप का प्रभाव विल्कुल न हुआ । दूध के बहाने उन्होंने इसका सारा रक्त चूस लिया और यह मर गई। मरते समय इसने अपना आकार बहुत बढ़ा लिया था और मरकर जहाँ यह गिरी जमीन धँस गई थी। दे० 'अवासुर'।

पृथा—पांडवों की जननी कुन्ती का ही एक ग्रन्य नाम । महाराजा कुन्तीभोज ने राजा श्रूसेन से इस कन्या की गोद लिया था।

पृथु — प्राचीन काल में वेन नाम का एक बड़ा अत्याचारी राजा था। उसने अपने राज्य में सारे धर्म-कर्म वन्द करा दिए। ब्राह्मणों ने उसे इस पर शाप दिया और वह मर गया। मरने के बाद लोगों को शासन की चिन्ता हुई। वेन को कोई सन्तान न थी। ऋषियों ने वेन के मृत शरीर को हिलाना आरम्भ किया। सर्वप्रथम उसकी जाँघ से एक बीने और काले व्यक्ति की उत्पत्ति हुई जो भीलों का राजा हुआ। उसके बाद वेन के हाथ से 'पृथु' नामक धर्मात्मा राजा और उनकी स्त्री को उत्पत्ति हुई। पृथु पृथ्वी भर के स्वामी हुए। पृथ्वी उस समय कुपित होकर लोगों को अञ्चादि नहीं देती थी। पृथु ने पृथ्वी को मारने के लिए धनुप उठाया। इस पर पृथ्वी गाय का रूप धर उनकी शरण में आई और

पृथु ने मनुको बलुड़ा बनाकर पृथ्वी से श्रीपिथाँ श्रादि दुईं। ऋषियों ने वेदमय दृष इसी के थन से निकाला श्रीर किर विभिन्न योनियों ने श्रापनी श्रापनी इच्छानुसार विभिन्न वस्तुएँ पृथ्वी से लीं। इसके राज्य में पृथ्वी फिर से सबका भरण-पोपण करने लगी।

पृथु ने ६६ यश करने के बाद १००वाँ यज जब किया तो इन्द्रासन छिन जाने के भय से इन्द्र यज का योड़ा लेकर भागा पर पृथु ने अपना घोड़ा छीन लिया और इन्द्र को जलाना चाड़ा। संयोग से ब्रह्मा ने दोनों में सन्धि करा दी। अन्त में पृथु अपनी स्त्री के साथ तर करने चले गए।

पृथु की गराना भगवान् के २४ श्रवतारों में होती है।

प्रश्वी—भूमरडल । एक मन से इनकी उत्पन्ति मधुकंटम के मेद से मानी जाती है जिससे इसका नाम मेदिनी पड़ा ! मनातर से इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मन से हुई । महाराज पुषु द्वारा प्रतिष्टित होने के कारण इसका नाम पृथ्वी पड़ा ।

प्रतर्दन — काशो के राजा दिवोदास के पुत्र । वीतहब्य नामक एक राजा ने जब दिवोदास के पूरे वंश का नाश कर दिया तो भृगुसुनि से दिवोदास ने एक पुत्रेण्टिन्यल करवाया और यल के फलस्वरूप प्रतर्दन पैदा हुए । प्रतर्दन श्रयने यंश के शत्रु वीतहब्य से बदला लेने गए तो वीतहब्य ने डर कर भृगुसुनि की शरण ली । सुनि ने उसे ब्रह्मणि बना दिया ।

प्रतर्दन का नाम ऋतध्वज भी है। मारकंडिय पुराय में इनके विषय
में एक लम्बी कथा मिलती है। इस पुराय के अनुसार इनके पिता का
नाम शत्रुजित था। उनकी आजा से प्रतर्दन गालव के यज्ञ को रचा
करते थे। एक दिन वज्जकेतु के पुत्र पातालकेतु नामक असुर शक्तर
रूप घर कर यज्ञ विध्वंस करने आया। प्रतर्दन ने पीछा किया और पीछा
करते पाताल में पहुँचा तो वहाँ प्रतिद्ध गंधर्व विश्वास की कन्या मदालसा

मिली, जिसे पाताल केतु उठा लाया था। पाताल केतु को मारकर प्रतर्दन सदालसा को ले स्त्राए स्त्रीर उससे विवाह किया। कुछ दिन बाद पिता की ब्राजा से पतर्दन पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने गया । रास्ते में पातालकेत का भाई तालकेत अपने भाई का बदला लेने आया। उसने मुनि का ह्य धारण कर प्रतर्दन से यशार्थ घन के लिए उसका हार माँमा। प्रतर्दन ने दे दिया। तालकेतु हार लेकर प्रतर्दन के पिता के पास पहुँचा श्रीर हार दिखला कर बोला कि प्रतर्दन को श्रम्रों ने मार डाला! मदालसा को भी यह समाचार मिला ग्रौर उसने प्राण त्याग दिए। तालध्वज ने लौटकर प्रतर्दन को धन्यवाद दिया श्रीर कहा कि मेरा काम पूरा हो गया। बाद में जब प्रतर्दन को मदाल हा के मरने का समाचार मिला तो वह बहुत चितित हुआ। उसकी चिंता देख उसके मित्र नागराज अश्वतर के दो पुत्रों ने अपने पिता से प्रार्थना की और इस पर श्रश्वतर ने शिव की त्राराधना कर मदाल सा की तरह एक पुत्री प्राप्त का और प्रतर्दन को दिया। यह मदालसा बड़ी योग्य तथा बिहुवी हुई। प्रतर्दन को मदालसा सं४ पुत्र हुए। चौथे पुत्र त्रलर्क को गद्दी दे बृद्धावस्था में मदालसा के साथ प्रतर्दन तपस्या करने चले गए।

ऐसा लगता है कि श्रारम्भ में शत्रुजित के पुत्र ऋतस्वज (या ऋतु-ध्वज) तथा काशिराज दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन की कथाएँ भिन्न थीं। तथा ये दो व्यक्ति थे। बाद में दोनों एक में मिल गर्डे। श्रव सभी लोग प्रतर्दन श्रीर ऋतध्वज को एक मानते हैं।

प्रस्कृत-कृष्ण के एक पुत्र । इनकी माता किनमणी थीं । ये पूर्व जन्म के कामदेव थे । शिव के शाप से काम भस्म हो गया तो रित की प्रार्थना पर शिव के ही वरदान से वह प्रद्युग्न रूप में पैदा हुन्ना । जन्म के छुटें दिन प्रसिद्ध त्र्यसुर शंबर ने प्रद्युग्न को समुद्र में फेंक दिया । वहाँ उसे एक मछुली निगल गईं । संयोग से बाद में वही मछुली शंबर के घर खाने के लिए लाई गई । उसे काटने पर उसके भीतर से प्रद्युग्न निकले । प्रशुम्न कामदेव के अवतार तो थे हो, उनका सौंदर्य अभृतपूर्व था । उन्हें देखते ही शंवर की पुत्री मायावती जो पूर्व जन्म की रित थी एन पर मोहिन हो गई और इनका पालन-पोपण करने लगी, क्योंकि अभी ये वन्चे ही थे । जब धीरे-घीरे प्रशुम्न बड़ा हुआ तो मायायती ने उसे कामदेव-रित की पूरी कथा सुना दी । परिणाम यह हुआ कि दोनों में प्रेम हो गया, किन्तु शंवर यह नहीं चाहता था । अन्त में प्रशुम्न ने वैष्णवास्त्र से शंवर को मार डाला और मायावती को पत्नी छप में प्रह्मा कर अपने घर (कृष्ण के यहाँ) पहुँचे । रुक्मिणी अपने पुत्र और पुत्रवधू को देख बहुत प्रसन्न हुई । बाद में प्रशुम्न ने ककुन्न ती (कृष्ण) से भी विवाह किया, जिससे इन्हें अनिच्छ नामक पुत्र पैरा हुआ ।

प्रलंब -- एक देश्य जो कंस की ग्राह्म से कृष्ण की मारने के लिए गोकुल गया था। एक बार कृष्ण ग्रीर बलराम गोम्हालों के साथ खेल रहे थे। यह भी एक बातक का वेश धारण कर उनमें जा मिला। खेल में यह शर्त थी कि हारने बाला, चिजयी को श्रापनी पीठ पर चढ़ा कर ह्यमाए। बलराम से यह पराजित होकर यह उन्हें श्रानो पीठ पर चढ़ा कर ले भागा। यह देखकर बलराम ने श्रापना भार इतना बढ़ाया कि यह चल भी न सका । श्रान्त में बलराम समस्त गए कि यह रात्त है, श्रीर उन्होंने इसे मार डाला।

प्रह्लाद — दैत्यराज हिरएयकशिषु का पुत्र । इनके पिता हिरएय-किशिषु ने ब्रह्मा की घोर तपस्या करके यह वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु, देवता, मानव तथा पशु पत्ती आदि किसी से भी न हो । यह वर पाकर उसने देवताओं पर अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये । सम्भवतः इसी की प्रतिक्रिया-स्वरूप प्रहाद के हृदय में ईश्वर के प्रति मिक्त-भावना का उदय हुआ । हिरएयकशिषु ने अनेक प्रकार से प्रहाद को मारने का प्रयत्न किया । एक बार उसकी आजा से इन्हें अपने पिता की वहन होलिका के साथ आगा में बैठना पड़ा किन्तु ईश्वर के अनन्य भक्त होने १७६ : हिन्दी साहित्य की श्रंतर्कथाएँ

के कारण इनके प्राण वच गये श्रीर होलिका जल मरी । यहीं से हिंतुश्री के प्रसिद्ध त्यौहार होली का प्रारम्भ माना जाता है। तृसिंह द्वारा हिरएय-कशिपु की मृत्यु के पश्चात् इन्होने श्रवने पिता के सिहासन पर बैठकर बहुत समय तक राज्य किया। इनके पुत्र का नाम विशेचन था। दे० 'हिरएयकशिपु'।

प्राप्ति— जरासंघ की लड़की ग्रीर ग्रास्ति की होटी बहन जिसका पाणिप्रहण कंस से हुन्ना था।

प्रसेन जित्— सत्राजित का एक भाई जो निष्न का पुत्र था। इसके पास एक स्थम तक मिएा थी जिसे पहन कर एक दिन यह शिकार खेलने गया जहाँ एक सिह ने इसे मार डाला और मिएा छीन ली। दे० 'स्यमंतक।

फ्रहाद — फारस का एक संगतराश । वहाँ की राजकुमारी शीरी से इससे प्रेम हो गया था। राजा को जब यह बात मालूम हुई तो उसने शीरी का विवाह खुसरो परवेज से कर दिया। शीरी को दूध बहुत पसंद था। ख़सरो परवेज ने फ़रहाद से कहा कि कोह वेसुत्न से शीरी के महल तक दूध श्राने के लिए पहाड़ खोदकर तुम नहर बना दो तो तुम्हें शीरी मिल जायगी। फरहाद संगतराश था ही। उसने काम शुरू किया श्रीर पूरा कर डाला। जब शीरी के पित ने देखा कि काम पूरा हो गया तो उसने फ़रहाद से फूठ कह दिया कि शीरी मर गई। यह सुनते ही फ़रहाद ने पत्थर काटने वाले हथियार से श्रात्म-हत्या कर ली। शीरी को जब पूरी बात शत हुई तो बोठे पर से क़दकर उसने भी प्राणा दे दिए। पहाड़ खोदने के कारण फ़रहाद को 'कोहकन' भी कहते हैं।

वक- एक राच्छ जो श्रधासुर तथा पूतना का भाई था। यह बगलें के श्राकार का था। कंस ने इसे कृष्ण का बध करने के लिए गोकुल फेजा। यह कृष्ण को निगल गया, किन्तु बाद में इनके तेज को न सह सकने के कारण उसने उगल दिया। कृष्ण ने अन्त में इसकी चोंच के दोनों भागों को पकड़ कर चीर डाला जिससे इसकी मृत्यु हो गई।

बत्सासुर- एक ग्रमुर। कंस की ग्राज्ञा से यह कृष्ण का वब करने के लिए वृन्दावन गया था। वहाँ कृष्ण के हाथ से इसकी मृत्यु हुई। यह बछुड़े की तरह का था।

चद्रीपित (नरःनारायण)—विष्णु के अवतार । वदिकाश्रम में घोर तप करने के कारण इनका नाम वद्रीपित पड़ा। द्रापर में ये कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि शिव ने नरिष्ठ के दो टुकड़े कर दिये थे उन्हीं टुकड़ों से नर और नारायण का जन्म हुआ। एक अन्य मत से इनका जन्मा धर्म की स्त्री मुक्ति से हुआ था। दे० 'नर' 'नारायण'।

बशु — कृष्ण के समकालीन एक यादव । जब यदुवंशियों का आपस में लड़ने से नाश हो गया तो कृष्ण के आदेश से बशु यादव-स्त्रियों को कहीं सुरिक्षत स्थान पर ले जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने इन्हें मार डाला।

बभुवाहन— मनीपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के गर्भ से उत्पन्न स्त्रजुन का पत्र । स्रपने नाना की मृत्यु के बाद यह मनीपुर का राजा हुस्रा । महामारत युद्ध के बाद अश्वमेष के घोड़े के साथ जब श्रजुन मनीपुर पहुँचे तो वभुवाहन से उनसे युद्ध हुस्रा । स्रजुन को एक शाप से सुक्त करने के लिए उल्ली के उत्साहित करने पर वभुवाहन ने स्रजुन को मार डाला । यह देख वभुवाहन की माता चित्रांगदा बहुत दुखी हुई स्रीर लिंडजत होकर वभुवाहन भी स्रात्म-हत्या करने को तैयार हुस्रा, पर उल्लूपी ने संजीवनी मिण से स्रजुन को जीवित कर दिया । बाद में उल्लूपी, चित्रांगदा तथा वभुवाहन स्रजुन के साथ हिस्तनापुर स्राए ।

बलराम--रोहिंगी के पुत्र जो कृष्ण के बड़े भाई थे। ये विष्णु के सातवें श्रवतार भी कहे जाते हैं। विष्णु के सफेद बाल से भी इनकी उत्पत्ति

१७= : हिन्दी साहित्य की ऋतर्कथाएँ

मानी जाती है। कृष्ण की भाँति ही ग्रपने जन्म के बोद बलराम भी हटाए गए थे श्रीर गोकुल में नन्द के यहाँ रखे गए थे। इन्होंने ग्रपने बाल्यकाल में ही कंस द्वारा भेजे गए दो रात्तलों प्रलंब तथा वेनुकासुर का बच कर डाला था। कृष्ण के साथ ये भी मथुरा गये थे वहाँ इन्होंने कंस के मल्ल चाएर का बच किया था। भीम ग्रीर दुर्योचन को इन्होंने गटा युद्ध की शिन्हा दी थी। ये मद्यप भी थे। एक बार मद्य के नशे में इन्होंने यमुना को ग्रपने नहाने के लिए बुलाया। यमुना नहीं ग्राई इस पर ये बहुत रुट हुए ग्रीर यमुना को ग्रपने हल से जोतने चले। ग्रंत में यमुना ने इनसे चुमा माँगी। इनके ग्रस्तों में इल ग्रथवा मूसल का में यमुना ने इनसे चुमा माँगी। इनके ग्रस्तों में इल ग्रथवा मूसल का नाम लिया जाता है। संकर्षण, इलचर ग्रादि इनके ग्रन्य नाम भी मिलते हैं। रेवत की पुत्री रेवती से बलराम का विवाह हुग्रा था, जिससे इन्हें दो पुत्र थे।

विल — देत्य जाति का एक प्रांसद्ध दानो राजा जो विरोचन का पुत्र ग्रीर प्रहाद का पौत्र था। दानशीलता में ग्रपने को बिलदान कर देने के कारण इसका नाम बिल है। धर्मात्मा ग्रीर दानो होने के कारण बिल देवताश्रों पर भी शासन करता था। देवों की माता ग्राहिति को यह बात खली कि उसकी बहन दिति का वंशन उसके पुत्रों पर राज्य करे। उसने ग्रपने पति कश्यप से कह कर एक ग्रनुष्ठान किया जिससे भगवान विष्णु बामन रूप में उसके गर्भ से पैदा हुए। माता के कहने से ये ब्राह्मण रूप में बिल के पास गए। बिल के पूज्रने पर उन्होंने तीन या भूमि को याचना की। पहले तो बिल ने कुछ ग्रीर भी माँगने को कहा पर जब बामन ने कुछ ग्रीर न माँगा तो बिल ने केवल ३ पग भूमि का संकल्प कर दिया। संकल्प के पूर्व उनके गुष्ठ ग्रुक ने मना किया क्योंकि वे भेद समफ गए थे, पर बिल ने बात नहीं मानी। जब भूमि देने का प्रश्न ग्राया तो वामन ने ग्रपना विराट रूप धारण किया ग्रीर दो पग में सारी पृथ्वी नाप ली। यह देख तीसरे पग के लिए बिल ने

त्रपना शरीर त्रिनित कर दिया। इस पर वामन उनसे बहुत प्रसन्न हुए। उनका सारा राज्य तो उन्होंने क्रादिति के संतोप के लिए इंद को दे दिया पर बिल को इंद्रलोक से भी क्राविक सुन्य का स्थान पाताल या सुतल लोक दे दिया। तब से बिल वहीं हैं। यह भी कहा जाता है कि वहाँ स्वयं विष्णु उनके द्वारपाल है। त्र्याने कहा में बिल हो। इंद्र होंगे। लोग कहते हैं कि इंद्र बिल को मारना चाहते हैं ताकि त्र्याले कह्य में भी इन्द्रासन उनके हाथ से न जाय ब्रोर इसीलिए। वे वर्ग के दिनों में ब्राकाश से पाताल की ब्रोर विवलों गिराते हैं जो हुनींग्य से पृत्वी तक ही ब्राकर रह जाती है। दे॰ 'वामन'।

बालि — एक वन्दर राजा जो कि दिक्या में था। इसकी स्त्री का नाम तारा, भाई का नाम सुप्रोव-तथा पुत्र का नाम ग्रङ्ग था। एक बार एक स्त्रों पर सूर्य तथा इन्द्र मोहित हुए ग्रौर उन लोगों का वीर्य कम से स्त्री के मस्तक ग्रौर गर्दन पर गिरा। मस्तक से वार्ति पैदा हुंग्रा ग्रोर गर्दन से सुप्रीव। इस प्रकार वालि सूर्य का पुत्र था। बालि ने सुप्रोव की स्त्री रूमा को छीन लिया था ग्रीर उसे मार भगाया था। बालि बड़ा बीर था। रावण को इसने ग्रुपनी कॉल में दबा रक्ला थ। 'दे० रावण'। सुप्रीव ने सीता को खोजने में सहायता की ग्रीर उसके बदले में राम ने वालि को मार डाला। वालि के वाद ग्रङ्गद राजा बना। दे० 'दुन्दुभी'।

वारुमीकि - संस्कृत के आदि किन तथा रामायण के रिचयता । पहले ये डाकू थे किंतु स्तिपियों ने ज्ञान का उपदेश देकर इनका उदार किया एक बार एक व्याध ने काम केलि करते हुए क्रींच पद्मी के जोड़े में से एक का बध कर दिया। इस कहणा दृश्य को देखकर इनको हृद्य स्थित वेदना कविता के रूप में वह निकली। १८० : हिन्दी साहित्य की ग्रांतर्कथाएँ

मानिपाद प्रतिष्टां त्वमगमः शाश्वती समा यत्कौंचिमिथुनादेकमवधी काममोहितम्

राम के बनवास देने पर सीता इन्हीं के ऋाश्रम में रहीं थी। इन्होंने लब ऋोर कुश को शिक्षा दी। कहा जाता है कि एक बार लव के खो जाने पर इन्होंने कुश को ऋपने कुश से पैदा किया था। दे० 'वाल्मीकि'। शुद्ध नाम 'वाल्मीकि' या 'बाल्मीक' है।

बल्बमङ्गल--एक प्रसिद्ध वैध्याव भक्त । ग्रारम्भ में ये चिता-मिण नामक वेश्या पर ग्रासक्त थे। कहा जाता है कि एक रात एक शव पर यमुना पारकर ये चितामिण के घर पहुँचे! उस समय उसने इन्हें बहुत धिवकास श्रीर कहा कि इतना प्रेम यदि कृष्ण से होता तो तुम्हारा उदार हो जाता। उन्हें उसी च्या इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया श्रीर इन्होंने ग्रापनी ग्राँखें फोड़ डाली। तव से ये हिर की भक्ति में लीन।

बुद्ध — बौद्ध धर्म के प्रवर्तक श्रीर हिंतुश्रों के ६ वें श्रवतार । ईसा से प्रायः साढ़े पाँच सो वर्ष पूर्व इनका जन्म हुश्रा था । इनके पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम महामाया था । माता के मर जाने पर इनको विमाता ने इनका पालन पोषण किया । इनका यथार्थ नाम सिद्धार्थ या गौतम था । शैशवावस्था से ही ये शांत श्रीर विचारशील थे । एक दुर्वल वृद्ध, एक रोगी तथा एक शव को देख इन्हें विश्व से श्रीर भी विराग हो गया । यह देख इनके पिता ने यशोधरा से इनका विवाह कर दिया श्रीर उससे राहुल नाम का इन्हें पुत्र भी हुन्ना पर ये श्रंततः रुक न सके श्रीर एक रात घर से निकल गए । इधर-उधर बहुत भटकने के बाद गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुन्ना श्रीर ये बुद्ध कहलाए । धीरे-धीरे बहुत से लोग इनके शिष्य बने श्रीर बौद्ध धर्म भारत श्रीर भारत के बाहर भी फैला । इनका देहांत दुशीनगर में हुन्ना ।

युत्र — बृहस्पित की स्त्री तारा के गर्भ से चंद्रमा के औरस पुत्र । इन्हें नपुंमक तथा दूब की तरह कालिमा लिए हरे वर्ण वाला माना जाता है। रिव और शुक्र इनके मित्र तथा चंद्रना शत्रु हैं। एक मत से तथा नपुंसक नहीं थे और मनु की कन्या इला से इन्होंने विवाह किया था जिससे पुरुरवा नाम का एक पुत्र पेदा हुन्ना था। 'दे० 'तारा' चंद्रमा'।

बृहम्पित — देवता श्री के गुरु तथा पुरोहित एक ऋषि। इन नाम के बहुत से ऋषि मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पित श्रीवरा के पुत्र थे। इनकी स्त्रा का नाम तारा था जिने चन्द्रमा चुरा ले गए थे। वहाँ जब तारा की चन्द्रमा से गर्भ रह गया तो बृहस्पित को अपनी क्र्यों के गयब होने का पता चला। वे तुरंत चन्द्रमा के पान गए पर चन्द्रमा ने देने से इनकार किया। बृहस्पित ने सभी देवताओं को बुत्ताया श्रीर श्रंत में ब्रजा के बहुत समक्ताने पर चंद्रमा ने तारा को वाषित किया। तारा अपना गर्भ निकाल कर अपने यथार्थ पित के पास चली गई। उस निकाल गर्भ से चंद्रमा पुत्र बुध पैदा हुए। बृहस्पित ने एक बार उतस्य की स्त्री ममता के साथ संभोग किया था, जिससे भरदाज पदा हुए थे। बृहस्पित के लिखे कई अन्य कहे जाते हैं। कहा जाता है कि श्रमुरों की बुद्धि अप्र करने के लिए बृहस्पित ने चार्बाक दर्शन का प्रचार किया था।

त्रह्मा — त्रिदेवों में से एक । एक मत के अनुसार स्वयं मू भगवान के वीर्य से एक ज्योतिर्मय ग्रंड उत्पन्न हुग्रा, जिससे इनका जन्म हुग्रा। विष्णु की नामि से जिस कमल को उत्पत्ति हुई थी उससे भी इनका जन्म माना जाता है। त्रह्मा चतुर्मुल कहे जाते हैं। कहा जाता है कि इनके शरीर से एक सुन्दर कन्या की उत्पत्ति हुई जिस पर ये मोहित हो गये ग्रीर इससे इन्होंने विवाह कर लिया। यही कन्या सरस्वतो थी। त्रह्मा सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं। इनके दस मानस पुत्र हैं जिनके नाम मरोचि ज्यित, ग्रांगिरा, पुलस्य, पुत्रह, कर्न, प्रचेता, विषष्ठ, भृगु तथा नारद हैं।

१५२ : हिन्दी साहित्य की ग्रांतर्कथाएँ,

नारद के शाप के कारण हिंदू समाज में इनकी श्रन्य देवता श्रों की तरह

भगीरथ— एक स्र्वंशी राजा जो छं शुमान के पौत्र तथा दिलीप के पुत्र थे। सगर के ६० इजार पुत्र कपिल मुनि के शाप से मस्म हो गए थे, जिनके अवशेष का पता अंशुमान ने लगाया। पूर्वजों को तारने के लिए सबसे पहले सगर ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की। उनकी मृत्यु के पश्चात् अंशुमान और फिर दिलीप ने। अंत में भगीरथ ने ब्रह्मा और शिव की धोर तपस्या की। जिसके पलस्वरूप वे गङ्गा की पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गङ्गा इनके रथ के पीछे-पीछे चली थी इसीलए उनका एक नाम 'भागीरथी' भी हुआ। दे० 'गङ्गा'।

भरत — १. कैवेशी के गर्भ से उत्पन्न दशरथ के पुत्र । इनका दिवाह मांडवी से हुन्ना था। भरत उधर अपने मामा के यहाँ थे और इधर उनकी माँ कैकेशी ने राम को १४ वर्ष का बनवास और भरत को राज्य-भिषेक ये दो वर माँग लिए थे। राम वन में गए और उनके जाते ही दशरथ का देहांत हो गया। इसके बाद भरत बुलाए गए। उन्होंने दश- थ्य की अंत्येण्ड क्रिया की और अपनी माता कैकेशी तथा उसकी दासी मंथरा को बहुत बुरा-भला कहा। अंत में इन्होंने राज्य दुकरा दिया और राम को लौटाने चित्रकूट गए पर राम न लौटे और भरत उनकी 'खड़ाऊं' लेते आए। खड़ाऊँ को ही गही पर रखकर भरत ने १४ वर्ष शासन चलाया तथा राम के लौटने पर उन्हें राज्य वापस दे दिया। इनके तच्च और पुष्कर दो पुत्र हुए जिनको साथ लेकर भरत ने गंधर्व देश जीता और दोनों पुत्रों को वह देश बाँट ।द्या। दे० 'मांडवी'।

२. शक्ंतला के गर्भ से उत्पन्न दुष्यंत के पुत्र। दे० 'शकुःतला' 'दुश्यंत'।

इनका विवाह विदर्भराज की तीन कन्यात्रों से हुन्ना था। ये बङ्गे

प्रतापी राजा थे । इनके ही नाम पर इस देश का नाम 'भारत' या 'भारतवर्ष' पड़ा ।

भतृ ह(र—उज्जयनी के राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई। ये अपनी छी को बहुत प्यार करते थे। एक बार किसी ब्राह्मण ने इनको एक फल दिया जो अमर करने वाला था। इन्होंने स्वयं न खाकर प्रेमवश वह फल अपनी स्त्री को दिया। स्त्री किसी दरबारी से फँसी थी, उसने यह फल उसे दिया और दरबारी से यह फल एक वेश्या को मिला। अंत्रत में इसी प्रकार चक्कर काटते फल एक अहिरिन के पास पहुँचा और उसने इसका उचित उपभोगी भनुहार को जान उन्हें दिया। (फल का यह घूमना विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न प्रकार से मिलता है।) इससे भनु हिर को यथार्थता का पता चला और वे विरक्त हो गए। अनुहरि की वनाई नीति शतक, शुङ्गार शतक, तथा वैराग्य शतक आदि पुस्तकों प्रसिद्ध हैं।

भरद्वाज — एक प्रसिद्ध ऋषि जिनकी गर्णना सप्तिषियों में होती है।
एक बार उतथ्य ऋषि कहीं चले गए थे और उनके भाई वृहस्पति ने
उतथ्य की स्त्री ममता से उम्मोग किया जिससे भरद्वाज का जन्म हुआ।
अपना कुकृत्य छिपाने के लिए ममता ने भरद्वाज को मारना चाहा पर
वृहस्पति ने रोक दिया। श्रंत में दोनों इन्हें छोड़ कर चले गए। उसी
समय भरत ने पुत्र-कामना से मरुस्तोम नाम का यत्र किया जिससे
प्रसन्न हो मस्तों ने इसी नवजात पुत्र को उन्हें प्रदान किया। भरद्वाज
बड़े तेजस्वी ऋषि थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण के श्रनुसार ये बहुत श्रविक दिन
तक जीवित रहे श्रीर श्रन्त में सूर्य-लोक में चले गए। प्रयाग में इनका
श्राश्रम है जहाँ राम, लद्मण तथा सीता बनवास के समय इनसे
मिले थे।

एक बार भरद्वाज गंगा स्नान कर रहे थे। उधर श्राकाश मार्ग से घृताची नाम की श्रप्सरा जा रही थी। उसे देख भरद्वाज मोहित हो

१८८: इिन्दी साहित्य की ख्रंतर्कथाएँ

गए ग्रीर उनका वीर्यपात हो गया। उन्होंने श्रामा स्खलित वीर्य एक बर्तन (द्रोण) में रख दिया, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ।

भवन — यह एक भक्त थे स्रोर जाति के राजपूत थे। किसी राजा के यहाँ ये किसी स्रच्छे पद पर थे। एक बार राजा के साथ ये शिकार खेलने गए। राजा ने एक हिरनी को तलवार से मारा स्रोर वह दो टुकड़े हो गई। हिरनी गर्भवती थी। उसका बच्चा भी दो टुकड़े हो गया। यह देख भवन को बड़ी करुणा स्राई स्रोर वे उसी दिन से लोहे की तलवार के स्थान पर काठ की तलवार रखने लगे। किसी ने राजा से इस बात की चुगुली कर दो स्रोर राजा बहुत विगड़े। उन्होंने भवन को स्राने पास बुलाया स्रोर उन्हें स्रानो तलवार उसी वक्त दिखाने की स्राज्ञा दी। भवन ने स्रानी तलवार निकाल कर राजा के हाथ में दे दी जो भगवान को दया से उस समय बढ़िया इस्पात को हो गई थी। इस प्रकार उनकी इज्जत ईश्वर की कृपा से रह गई।

भस्मासुर — पुराणों के अनुसार एक प्रतिद्व देत्य जिसका यथार्थ नाम बुकासुर था। यह शिव का भक्त था। शिव ने उसे वर दिया कि तुम जिसकी पीठ पर हाथ रक्खोगे वह भस्म हो जायगा। वर के बाद यह पार्थती पर मोहित हुआ श्रतः शिव को जलाने के लिए उनके सर पर हाथ रखने चला। वर मिल चुका था श्रतः शिव लाचार होकर भगे। 'मियाँ को जूनी मियाँ के सिर'। श्रन्त में विष्णु ने शिव का संकट देख मोहनी रूप धारण किया जिस पर श्राक्षित होकर भस्मासुर के नाचने की मुद्रा में एक हाथ कमर पर खोर एक अपने सर पर रक्खा श्रीर हस प्रकार वह स्वयं जल गया। एक श्रन्य मत से कृष्ण ने बटु का रूप घर कर छल से उसका हाथ उसके सर पर रक्खाया जिससे वह भस्म हो गया। स्कन्द पुराण के अनुपार यह । कश्यप श्रीर दिति का पुत्र था।

भानुप्रतान - कैकय देश के राजा सत्यकेनु का पुत्र । इसने एक

राजा का राज लीन लिया था। राज्य खोकर वह राजा एक जंगल में तपस्त्री वन कर रहता था। एक वार भानुप्रताप शिकार खेतता हुआ उस राजा के आश्रम में पहुँचा और उसने इसे पहचान लिया। भानुप्रताप जब खा पीकर सो गया तो उसके शत्रु राजा ने जो तपस्त्री बना था अपने मित्र कालकेतु राज्यस को बुताया। कालकेतु ने राजा को एक ज्या में उसकी राजधानी में पहुँचा दिया तथा उसके पुरोहित को एक गुफा में छिपा कर उसी का रूप धारण कर स्वयं पुरोहित बन बैठा। इसरे दिन राजा सोकर उठा तो तपस्त्रो का बड़ा छत्तज हुआ और अपने पुरोहित से ब्रह्मभोज के लिए कहा। पुरोहित ने ब्राह्मणों को निमंत्रित किया तथा भोजन में मनुष्यादि के माँच पक्ताए। ब्राह्मण जब खाने बेठ तो आकाशवाणों हुई कि भोजन में मनुष्य का माँस है। तुम लोग न खाओ। इस पर ब्राह्मण बहुत रुध्द हुद और उन्होंने भानुप्रताप को पारेवार के साथ राज्य हो जाने का शाप दिया। यहो भानुप्रताप दूसरे जन्म में रावण हआ।

भीम—पांडु श्रीर कुन्तो के पुत्र जिनका जन्म नायु से माना जाता है। दे० 'पांडु'। शेशनावत्या में ही एक बार ये श्रामी माना के गोद से गिर पड़े फलतः इनके नीचे का पत्यर चूर-चूर हो गया। भीम श्रीर दुर्योवन एक ही दिन पैदा हुए थे इसी कारण दोनों में प्रतिद्वंदिता थी। इन दोनों ने गदायुद्ध वलराम से सीला था। एक बार दुर्यांधन ने भीम को विप देकर जल में फंक दिया। भीम उसी श्रवस्या में नागलोक गए श्रीर वहाँ से ठीक होकर लौटे। भीम ने एक बार सात हाथियों को उठाकर श्राकाश में फंक दिया था, कहा जाता है कि श्राज तक वे हाथो कपर ही है। भोम श्रवनो बिल इंडा के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्योवन ने जब लाचायह में पांडवों को जलाना चाहा था तो विदुर से इस बात का पता भीम को चल गया था श्रीर इसी कारण उन्होंने उसमें श्राग लगायी श्रीर सुरंग के रास्ते से भाइयों तथा माना के साथ निकल श्राए। एक

बार एक द्विडिंबा नाम की राच्सी इन पर मोहित हो गई थी। इन्होंने उसके पिता को मार उससे विवाह किया जिससे इन्हें घटोत्कच नाम का वीर पुत्र पैदा हुन्ना था। द्रौपदी को जब दु:शासन नंगा कर दुर्यांधन के जंघे पर बैटाने जा रहा था तो भीम ने दुर्योंधन का जंघा तोड़ने तथा दु:शासन के हृदय का रक्त पीने का प्रण किया था। त्रज्ञात बनवास के समय भीम बल्लब नाम से रसोई बनाने का काम विराट के यहाँ करते ये। वहाँ कीचक ने द्रौपदी के साथ कुछ छेड़-छाड़ की थी जिससे भीम ने उसका वध किया था। महाभारत युद्ध में भीम ने दु:शासन को मार उसके हृदय का रक्त पान किया तथा युद्धांत में दुर्योंधन के साथ गहायुद्ध करते हुए जसकी जाँच तोड़ी त्रौर इस प्रकार त्रपना प्रण पूरा किया। त्रज्ञन्त में त्रपने भाइयों के साथ ये भी हिमालय में गलने चले गए। दे० 'शकुनो' 'वकासुर' 'कीचक' 'जरासंध' 'जटासुर'।

भीष्म— कुरुदेश के राजा शांतनु के पुत्र । इनकी माता का नाम गुझा था । उन्होंने शांतनु से इस शर्त पर शादी की थी कि जो भी चाहूँगी करूँगी । शांतनु को उनसे सात पुत्र हुए और सातों को उन्होंने फेंक दिए । जब यह श्रान्तिम पुत्र देवव्रत या भीष्म उत्पन्न हुआ तो शांतनु ने गुझा को उसे फेंकने से रोका जिस पर रुट्ट होकर गुझा चली गईं । इसके बाद शांतनु ने सत्यवती नाम की एक धीवर कन्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट की । विवाह इस शर्त पर हुआ कि सत्यवती का पुत्र ही राजा होगा । भीष्म ने राज्यगदी पर न बैठने की प्रतिज्ञा की साथ ही आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भी प्रतिज्ञा की ताकि सत्यवती के पुत्र का कोई कभी भी विरोधी न हो । सत्यवती से शांतनु को चित्रांगद श्रीर विचित्रवीर्थ दो पुत्र पैदा हुए । पहले तो चित्रांगद राजा हुआ पर उसके मरने पर विचित्रवीर्थ गदी पर वैटा । भीष्म काशिराज की श्रंबा, ग्रंविका श्रीर श्रंबालिका नाम की तीन कन्यात्रों को स्वयंवर से उटा लाए तथा श्रंवा और श्रंवालिका का विचित्रवीर्थ से विवाह किया । संयोग से स्वयं

रोग से पीड़ित होकर विचित्रवीर्थ विना सतान पैदा किए मर गए। भीष्म ने राज्य की रज्ञा के लिए व्यास के द्वारा दोनों रानियों से भृतराष्ट्र क्रौर पांडव नाम के पुत्र पैदा करवाये। महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों की क्रीर के सेनापित थे। १० दिन युद्ध करने के बाद स्वयं इन्होंने अपने को मारे जाने की युक्ति बतलाई श्रीर तब शिखंडी की सहायता से श्रर्जुन ने इन्हें घायल किया। वायल होकर भी ये मरे नहीं श्रीर ५८ दिन तक वाणों की सेज पर पड़े रहे। श्रन्त में युधिष्टिर को तरहन्तरह से उपदेश देकर इन्होंने स्वेच्छ्या प्राणा त्याग किया। दे० 'सत्यवती', 'श्रम्बा', शांतनु' 'शिखंडी'।

भूरिश्रवा—राजा सोमदत्त के पुत्र तथा महाभारत के एक प्रसिद्ध बीर। महाभारत युद्ध में इन्होंने कौरबों का साथ दिया था। युद्ध में ऋर्जुन ने इनके हाथ काट डाले थे। इनकी मृत्यु सात्यकी ही द्वारा हुई।

भूगु—एक प्रसिद्ध ऋषि । महाभारत के अनुसार रुद्र ने एक बार एक बड़ा यज्ञ किया । ब्रह्मा जब आहुति देने लगे तो आई हुई देवांगनाओं को देखकर उनका वीर्य स्वलित हो गया । सूर्य ने अपनी किरणों से वह वीर्य आग में डाल दिया और अप्रि शिखा से भूगु का जन्म हुआ । पद्मपुराण के अनुसार एक बार ऋषियों ने भूगु को इस बात की परीक्षा के लिए भेजा कि ब्रह्मा, बिरणा और शिव में कीन सबसे बड़ा और पूज्य है । भूगु पहले शिव के पास गए । शिव पार्वती के साथ हो रहे थे अतः भूगु उनसे नहीं मिल सके और उन्होंने शिव को शाप दिया कि तुम भग-लिग के भ्रेमी हो अतः भग-लिग रूप में ही तुम्हारी पूजा हो । फिर वे ब्रह्मा के पास पहुँचे, पर ब्रह्मा अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि इनका उचित स्वागत न किया । इस पर उन्हें भूगु ने शाम दिया कि तुम्हारी पूजा बोई भी न करे । अन्त में वे विध्या के पास पहुँचे । विध्या उस समय सो रहे थे । भूगु को कोच आया और उनके

१ == : इिन्दी साहित्य की ख्रेतकेथाएँ

वक्ष पर इन्होंने एक लात मारी । विष्णु उठे पर क्रोधित न होकर उलटे भृगु का पैर सहलाते हुए कहने लगे कि त्रापको चोट तो नहीं लगी। इस पर भृगु विष्णु से बहुत खुश हुए श्रीर उन्हें सर्वश्रेष्ठ देव घोषित किया। परशुराम भृगु के ही वंशज थे।

भृगु के मारने से विष्णु के वद्म पर जो चिह्न बन गया उसे भृगु. रेखा कहते हैं।

भौमासुर—एक श्रमुर, जो नरकासुर के नाम से भी प्रसिद्ध है। वराह श्रवतार के समय विष्णु ने पृथ्वी के साथ संभोग किया। उसी से यह पृथ्वी के गर्भ में यह श्रमुर श्राया। त्रेता में राम द्वारा रावण के वध के बाद पृथ्वी के उस स्थान से इसका जन्म हुश्रा जहाँ सीता उत्पन्न हुई थीं। सोलह वर्ष तक इसका पालन-पोपण महाराज जनक ने किया। श्रंत में विष्णु ने इसे नरक में ले जाकर प्राय्व्योतिपपुर में प्रतिष्ठित किया। यह बाणासुर का मित्र था। इसका विवाह विदर्भराज को कन्या माया से हुश्रा था, जिससे भगरत, मदवान तथा सुमाली श्रादि पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार वशिष्ठ ऋषि का श्रपमान करने पर इसे शाप मिला जिसके फलस्वरूप कृष्ण द्वारा इसको मृत्यु हुई।

मंगल पक तारा । कुछ लोग मंगल और कार्तिकेय को एक मानते हैं। मंगल के जन्म के विषय में भिन्न-भिन्न ग्रंथों में भिन्न-भिन्न कथाएँ मिलती हैं। ब्रह्मवैवतं पुराण के अनुसार एक बार पृथ्वी विष्णु पर मोहित हो गई और एक तह्णी का रूप धारण कर उनके पास गई। विष्णु उसका श्रद्धार करने लगे पर इतने में वह वेहोश हो गई। इसी मूर्च्झा को अवस्था में विष्णु ने उसके साथ संभोग किया, जिससे मंगल पैदा हुए। इसी कारण इन्हें महीसुत श्रादि कहते हैं।

मंथरा—महाराजा दशरण की रानी कैकेयी की दासी। इसी के कहने पर कैकेयी ने ऋपने पित से दो वरदान माँगे थे। (१) मरत को

गाल्य (२) सम को चौदह वर्ष का बनवास । भरत ने निनहाल से लौटने पर इसे लात मारी थी ।

मंदोद्री— रावण की प्रधान महिषी तथा इंद्रजीत की जननी । इसका पिता मयासुर, तथा माता ऋष्सरा रंभा थी। कटि की चीयता के कारण इसे यह नाम मिला था।

मंसूर—इनका यथार्थ नाम हुसेन श्रीर पूरा नाम 'हुसेन इब्न मन्सूर' था पर ये श्रपने बाप 'मंसूर' के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार एक धुनिए (हरलाज) की रूई इन्होंने धुन दी श्रीर तब से इनके नाम के साथ 'हरलाज' शब्द भी लग गया। ये सूकी भक्त ये श्रीर श्रपने को ईश्वर कहते थे। (श्रनलहक) यह बात इस्लामी शरह के विरुद्ध थी श्रतः बादशाह वक्त ने इन्हें पाँसी पर चहवा दिया।

मजन् मजन् का यथार्थ नाम कैस था। यह अरव के एक स्थान नज्द के रहने वाले एक रईस का पुत्र था। प्रेम की प्रतिमृतिं होने से इसे 'मजन्' कहते हैं। इसकी प्रेमिका लेला का भी घर इसके घर के ही वास था। एक बार मजन् की मां ने मट्टा लाने के लिए मजन् को लेला के घर भेजा। वहीं दोनों में प्रेम हो गया और बाद में दोनों के घर वालों ने इनकी आपस में बोल-चाल तक इंद कर दी। पर इनका प्रेम बढ़ता ही गया। अंत में मजन् 'लेला लेला' कहकर वागल होकर नंगा घूमने लगा। मजन् के पिता तथा अन्य सम्बंधियों को उसकी इस दशा पर बड़ी दया आई और उन्होंने लेला के विता से मजन् के साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया। उसने न केवल प्रस्ताव अस्वीकार किया बिक्क लेला की एक दूसरे से शादी भी कर दी। मजन् ने जब यह सुना तो उसकी दशा श्रीर भी खराब हो गई। एक दिन उसने लेला के पित से मुलाकात की और उससे पूछा कि क्या लेला नुम्हारे साथ विहारादि वरती है, और खुश रहती है है लेला के पित ने हँकारात्मक उत्तर दिया। इसका मजन् के हृदय पर बड़ा सदमा लगा। और वह जंगलों में

चला गया। वहाँ वह हरिनियों के साथ खेला करता था श्रीर उन्हें 'तस्वीर लैला' कहा करता था। लैला के पित के कहने पर भी मजनू को यह विश्वास नहीं हुआ था कि लैला उससे श्रनग रहकर भी खुश होगी। सचमुच बात भी यही थी। लेला दिन रात कुढ़ा करती थी। श्रन्त में वह कुढ़न में मर भी गई। बहुत दिन बाद मजनू जंगलों से निकलकर लैला के ससुराल गया। वहाँ उसने सुना कि लैला मर गई। वह कि कि लेला में पहुँचा श्रीर लोगों से लैला की कब पूछने लगा। लोगों ने इस उर से कि कहीं यह भी कब्र में न येठ जाय उसे कब्र नहीं बतलाई। इस पर मजनू ने एक श्रीर से कब्रों की मिटी सूँचनी शुरू की श्रीर श्रंत में लैला की कब्र पहचान ली। कहते हैं मजनू उस कब्र से लिपट कर मर गया।

एक ग्रन्य मत से मजनू कि मृत्यु किसी रेगिस्तान में <० हिज्री में - हुई थी।

मिणिग्रीव--कुवेर का पुत्र । दे० 'नलकृबर' ।

मतंग--एक ऋषि जो शवरी के गुरु थे। एक बार एक नाई का एक ब्राह्मण की स्त्री से संसर्ग हुआ जिससे मतंग ऋषि पेदा हुए। इस बात का पता न तो मतंग ऋषि को था और न इनके पिता को। जब एक गदही से इन्हें इस बात का पता चला तो इन्होंने अपने पिता से कहा और फिर ब्राह्मण बनने के लिए वोर तप करने लगे। इन्द्र ने आकर इन्हें समभाया कि ब्राह्मण बनना सरल नहीं है, प्रयास मत करो। इस पर इन्होंने इंद्र से प्रार्थना की कि मुफे ऐसा पत्ती बना दीजिए जिसकी पूजा सभी लोग करें। इंद्र ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

मत्स्य—विष्णु का पहता श्रवतार जो सतयुग में हुश्रा था। इसका श्राकार बड़ा विचित्र था। ऊपर का श्रंग मनुष्य का था श्रीर नीचे का श्रंग रोहू मछली का। इसके सिर पर सींग, चार हाथ, तथा छाती पर लच्मी-चिह्न त्रादि थं। इसका रङ्ग कृष्ण था। इसके सारे शरीर पर कमल बने थे। मनु से एक बार एक छोटो मळुली ने प्रयनी रचा को प्रार्थना की। मनु ने उसे उटा लिया और उसकी बढ़ाई के अनुसार घड़ा, कुआँ तथा गङ्गा में रखते गए। अन्त में जब वह बहुठ बड़ी हो गई तो उमें समुद्र में डाल दिया। उस समय उस मत्स्य ने मनु से बतलाया कि एक नाव बनवा लो प्रजय-काल आ रहा है। मनु ने सचमुच नाव बनवा लो और जलण्लावन के समय उसी नाव में बैठ गए तथा नाव को मळुलो को सींग से बॉध दिया। यह मळुलो नाव को हिमालय को उच्च चोटी पर ले गई और शिखर से बॉधने को कहा। मनु ने ऐसा ही किया और इस प्रकार जलप्लावन में मनु बच सके। इसके बाद मळुली ने अपना प्रजापित तथा मत्स्य-अवतार रूप में परिचय दिया और अंतर्द्धान हो गई। मत्स्य अवतार ने समुद्र में युसकर शंखा-मुद को मारकर वेद का उद्धार भी किया था। दे० 'शंखामुर'। और भी कई कथाएँ मत्स्यावतार से सम्बन्धित मिलती हैं। दे० 'मनु'।

मत्स्यगंथा — इसका ऋषिक प्रचलित नाम सत्यवता है। राजा उपरिचर, जिनका एक नाम वसुराज भी था, का बीर्य एक बार शिकार खेलते समय गिरा। वहाँ से एक श्येन पत्तो उसे लेकर उड़ा पर उससे भी वह गिरा और जनुना में ऋादिका नाम को एक ऋष्यरा ने जो उसमें मळ्ली बनकर रहती थी उसे खा लिया। उसी से मत्स्यगन्धा का जन्म हुआ। कुमारावस्था में इससे पराशर ऋषि ने संभोग किया और व्यास पैदा हुए। बाद में इसका विवाह शांतनु से हुआ। दे॰ 'सत्यवती'।

मदालसा—एक विदुपी स्त्री जो विश्वावसु गन्धर्व को कन्या थी।
मदालसा का विवाह ऋनुक्वज से हुआ था जिससे इसे विकात, सुवाह,
शत्रुमदीन तथा अत्तर्क नाम के चार पुत्र हुए। मदात्तसा स्वयं अपने पुत्रों
को शिक्षा देही थी। प्रथम तीन तो विरक्त हो गए पर चौथा पुत्र अलक

१६२ : हिन्दी साहित्य की स्रंतकथाएँ

श्रृतुष्वज के बाद गद्दी पर वेठा | मदालसा को कुमार्यावस्था में पाताल-केतु दानव पाताल में उठा ले गया था | जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो श्रृतुष्वज ने उसे मार कर मदालसा का उद्घार किया था श्रीर इसको अपनी पत्नी वनाया था । मदालसा ने अपने पुत्रों को शिचा देते समय जो धर्मनीति तथा राजनीति की बातें कहीं थीं वड़ी सुन्दर तथा उपयोगी हैं ।

मधु — केटम का वड़ा माई । इसे विष्णु ने मारा था । मधु के जन्म के लिए देखिए 'कैटम' । कृष्ण विष्णु के ग्रवतार होने के कारण 'मधु-सूदन कहे जाते हैं ।

मनु— मनु का नाम वेदों, ब्राह्मणों श्रीर पुराणों में कई रूप में श्राता है पर उनका प्रधान रूप जल प्लायन के बाद स्राष्ट्र की शृद्धि करने वाला है। शतपथ ब्राह्मण के श्रनुसार मनु एक वार एक पोलरे में हाथ घो रहे थे। उनके हाथ में एक छोटी सी मछली श्राई श्रीर उसने श्रपनी रह्मा के लिए प्रार्थना की। मनु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। बाद में जब जल-प्लायन हुश्रा तो इसी मछली ने जो उस समय बड़ी हो गई थी मनु के नाव की रक्षा की। उसी मछली ने इनकी नाव हिमालय पर्वत की चोटी पर पहुँचा दी। जल-प्लायन की समाप्ति के बाद इन्हीं मनु से मनुष्य सृष्टि चली। प्रसाद जी ने 'कामायनी' पुस्तक में श्रद्धा को मनु की पत्नी माना है, (दें प्रतस्पा') पर विष्णु पुराण के श्रनुसार श्रतरूपा इनकी पत्नी थी (दें प्रतस्पा') श्रीर मनु श्रतरूपा से ही स्रष्टि चली। यहाँदयों, ईसाइयों श्रीर सुसलमानों में यही स्थान श्रादम श्रीर होवा का है। दें 'मत्स्य' 'श्रादम'।

पुराणों के श्रनुसार एक कल्प में १४ मनु होते हैं। श्राजकल ७ वें मनु 'मनु, वैवस्वत' का श्रिघकार है। इच्चाकु, नामाग या नृग; प्रांशु तथा करुष श्रादि इनके कई पुत्र कहे जाते हैं।

मय-शिल्पवला में बुशल एक महा परावमी दानव । त्रिपुर के

तीन मायामय नगरों का निर्माण इसी ने किया था। यह रावण की स्त्री मन्दोदरी का पिता था। इसके दुन्दुभि तथा मायायी नामक दो पुत्र थे। कुछ श्राधुनिक विद्वान 'मय' का संबंध श्रमरीका की मय-सभ्यता से मानते हैं। बुछ लोग इन्हें श्रसुर या श्रसीरियन भी मानते हैं।

सयूरध्यज-इनका मोरव्यज नाम भी मिलता है। ये एक पौरा-िएक राजा थे जिनकी भक्ति बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार ऋष्ण अर्जन को इनकी लीला दिखाने के लिए ले गए। कृष्णा एक बृद्ध बने ये श्रीर श्चर्जुन उनके पुत्र । कृष्ण ने मयूरव्वज से कहा कि रास्ते में एक सिंह ने मेरे इस लड़के को पकड़ लिया था ऋौर उसने इसे इस शर्त पर छोड़ा कि राजा मयूरध्वज का दाया ऋङ्ग उसके भोजन के लिए हम लोग उसे देंगे। राजा ने प्रसन्नता से कहा कि मुक्ते इस परीपकार में अपने शरीर को लगाने में बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने तुरन्त श्रपनी रानी तथा राजकुमार को ग्रापने शरीर के दो भाग करने की स्राज्ञा दी। रानी श्रीर राजकुमार त्रारे से राजा के शरीर के दो भाग करने लगे। इसी बीच राजा की बाई ग्राँख से न्त्राँसू की एक बूँद टपक पड़ी। यह देख ब्राह्मण ने कहा कि तुमने तो रोकर श्रपने शरीर को अ्रशुद्ध कर दिया, दुःखी होकर दिया गया दान हमें स्वीकार नहीं। इस पर राजा ने उत्तर दिया कि मैं दुखी नहीं हूँ। मेरी बाई आँख अपने इस श्रभाग्य पर रो रही है कि बाई श्रोर होने के कारण उसे परीपकार करने का अवसर नहीं मिला। इस पर प्रसन्न होकर कृष्य ने अपना दर्शन दिया और उनकी प्रशंसा करते हुए दोनों व्यक्ति विदा हुए।

मारयन—ईसा की माँ। इनका विवाह नहीं हुआ था। ईश्वर के हुकम से इन्हें गर्भ रह गया जिससे ईसा का जन्म हुआ।

महादेव — इन्हें शङ्कर या शिव आदि भी कहते हैं। भृगु के शाप से ये लिंगाकार हो गए और तबसे इनके उसी रूप की पूजा होती है। (दे॰ 'भृगु') महादेव मगवान के एक रूप हैं और प्रलयंकर शङ्कर बन ये सृष्टि का संहार करते हैं। इनका तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। समुद्रमंथन से निकले चन्द्रमा को इन्होंने श्रपने मस्तक पर रक्खा तथा विष को पी गए। विष गले के नीचे नहीं उतारा इसी से इनका गला नीला है। हाथ में डमरू तथा त्रिशूल, शरीर में राख ग्रीर व्याध चर्म, मुंडों ग्रीर सपों की माला, जटाजूट, दोनों श्रांखों के बीच में एक तीसरा नेत्र, पाँच मुख तथा सिर पर गङ्गा---चे इनकी विशेषताएँ हैं। इनके घनुप का नाम पिनाक या श्रातगव, वाहन का नाम नंदी (जो वेल है) तथा पाश का नाम पाशुपत है। इनकी स्त्री का नाम पार्वती तथा पुत्रों के नाम गरोश तथा कार्तिकेय हैं। महादेव का स्थान कैलाश है। एक मत से क़ुवेर इनके ही भंडारी हैं। दत्त प्रजापित के यज्ञ का नाश इन्होंने बीर भद्र नाम का गरा अपने अपने मुख से पैदा करके किया था। कामदेव को भी इन्होंने जलाया था। इन्होंने बहुत से राच्सों को मारा था। (दे० 'शत्रव्र' 'त्रिपुर' 'कामदेव' 'गणेग्र' 'कार्तियेय' 'नारायण' 'ज्वर' 'तारका-सुर 'भस्मासुर') महादेव को 'त्रिपुरारि' भी कहते हैं। तारकासुर के तीन पुत्र तारकाच्, कमलाच् तथा विद्युन्माली ने ब्रह्मा के ब्राशीर्वाद से तीन नगरी श्रपने श्रपने लिए मय से वनवायी श्रीर यह वर प्राप्त कर लिया कि एक हजार वर्ष के वाद वे तीनों नगर मिलेंगे श्रीर उस समय यदि कोई वाण से उसका विनास कर सकेगा तो वही उन तीनों श्रस्रों को मारने में सफल होगा। तीनों ने निश्चित हो कर देवताओं पर अत्या-चार करना प्रारम्न किया । देवता वेचारे ब्रह्मा के पास गए परन्तु उन्होंने सहादेव के पास भेज दिया। शिव रथ पर आए श्रीर मिलने पर तीनों पुरियों को एक वाण से नष्ट कर दिया। तीनों के स्वामी तारकाश, कमलाच् तथा विचुमाली भी शिव से ही मारे गए श्रीर शिव का इस प्रकार एक नाम त्रिपुरारि पड़ा। एक अन्य मत से प्रलय के समय तांडव तृत्य कर शंकर ही तोनों लोकों को नाश करते हैं स्रत: उनका नाम त्रिपुरारि है। दे० 'त्राजगत्र'।

## महिरावण, महिराचर, मांडवी, मांडव्य, मांबाता : १९५

महिरायण - रावण का लड़का एक राज्ञत जो पाताल में रहता था। एक रात यह युद्ध-सिविर में राम और लड़मण को पातालपुरी में उठा ले गया। इनुनान को जब पता चला तो वे खोजते-खोजते पातालपुरी पहुँचे और महिरायण को मार कर राम लड़मण को ले आए।

गहिपासुर - एक अमुर जिनका आकार मेंने का था। यह रंभ राज्य का पुत्र था। महिपासुर दुर्गा के हाथ से मारा गया। इसा नाम का एक अन्य असुर भा था जिसे हकेंद्र ने महानारत काला में मारा था।

मांडबी--राज़ा जनक के भाई कुराध्यज जनक को कन्या। इसका विश्राह भरत ते हुन्ना था। मांडवो को तज्ञ श्रोर पुष्कर नाम के दो पुत्र पैदा हुए थे।

मांड्रय - एक प्रसिद्ध ऋिष् । इन ते कुछ स्राराय हो गया था जिसके कारण धर्मराज (यमराज) ने इन्हें सूलो पर चड़ा दिया। इन पर कुषित हो मांड्रय ने धर्मराज को सूर हो जाने का शाप दिया जितके फ तस्वरूप वे स्रेवालिका की दासी के गर्भ से त्यास के नियोग के कारण विदुर' रूप में पेदा हुए। दे० विदुर'।

सांधाता—- ग्रयोध्या का एक प्रसिद्ध सूर्वनं सी राजा। महाराज युवानाश्य को कोई पुत्र न था ग्रयतः सुनियों के 'ग्रादेश से उन्होंने एक यह किया। यह वेदी पर सुनियों ने महारानी के लिए ग्रिनिमंत्रित जल रख छोड़ा था। भूत्त से रात में राजा को प्यास लगा ग्रोर उन्होंने वह जल पी लिया। फत्त यह हुआ कि उन्हें गर्भ रह यया। यथावसर राजा की दाहिनी कोल फटो ग्रीर जांधाता नाम का पुत्र पेश हुआ। लड़के के पेदा होने पर उनकी दूध विज्ञाने का प्रश्न ग्राया। इस समस्या के समाधान के लिए इन्द्र ने एक अनुतस्रावों ग्रँगुली दो जिसका पान कर एक दिन में बालक बड़ा हो गया। मांधाता बड़ा भारी चकवर्ती राजा हुआ।

१६६ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

इसका विवाह विदुमती से हुआ था जिससे पुरुक्तस, अवशिप और मुचु-

तीन पुत्र ग्रीर ५० कन्याएँ हुई।

माद्री—मद्रदेश की राजकुमारी । इसका विवाह पांडु से हुश्रा था । पांडु को एक हिरनी ने शाप दिया था कि यदि किसी से मेथुन करोगे तो तुरन्त तुम्हारी मृत्यु हो जायगी श्रतः कुन्ती के बताए मनत्र द्वारा माद्री को पुत्र की इन्छा से श्रश्विनीकुमारों को बुलाना पड़ा जिससे नकुल श्रीर सहदेव की उत्पत्ति हुई। एक बार बसंत ऋतु में पांडु श्रपने को न रोक सके श्रीर माद्री के साथ संभोग करने लगे जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु होगई। माद्री श्रपने पुत्रों को कुन्ती को सौंप पांडु से साथ सती हो गई। दे० 'पांडु'।

माधवदास—जगन्नाथ जी के एक प्रेमी पुजारी । एक वार जब के बीमार पड़े तो श्रीर पुजारियों ने इन्हें मिन्दर से बाहर किया श्रीर समुद्र के किनारे रख श्राए । रात में जब इन्हें जाड़ा लगा तो जगन्नाथ जी ने अपना पीतांवर इन्हें श्रोड़ा दिया । प्रातः पुजारियों ने देखा कि जगन्नाथ जी का पीतांवर गायव है तो उन्हें बड़ा श्राश्चर्य हुश्रा श्रीर वे इधर-उधर खोजने लगे । इतने में किसी ने श्राकर कहा कि पीतांवर तो समुद्र के किनारे बैठे माधवदास के शरीर पर हैं । पुजारियों ने जाकर देखा तो सचसुच बात टीक निकली । वे रहस्य समभ गए श्रीर भगवान का यथार्थ भक्त जानकर माधवदास को फिर मंदिर में उठा ले श्राए।

मारीच—ताड़का श्रीर सुन्द राच्चस का पुत्र । ताड़का मारीच के साथ श्रगस्य के शाप से राच्चस हो विश्वामित्र के श्राश्रम के पास रहती थी श्रीर यह में विश्व डाला करती थी । राम ने जब विश्वामित्र की श्राशा से ताड़का को मार डाला तो मारीच रावण का नौकर हो गया । यह बड़ा मायावी था । रावण के कहने से यह स्वर्ण-मृग बना जिसे मारने के लिए राम को श्रपनी कुटिया छोड़नी पड़ी। राम जब दूर निकल गए तो मारीच ने राम के स्वर में 'हा ! लच्मण' कहा । इधर

्जुटी में सीता श्रीर लंदमण ने सुना। लंदमण तो इसका रहस्य ताड़ गए पर मीता ने समका कि राम ही कराह रहे हैं। उन्होंने लंदमण को गम के पास जाने की आजा दी। लंदमण के जाते ही रावण ब्राह्मण के वेश में आया और सीता की उठा ले गया। इस प्रकार मारीच के कारण ही सीताहरण हुआ। राम ने इसे वाण से मारा तो इसने आया छोड़ दी और अपने असली रूप में आ शरीर छोड़ा।

सीराँच।ई--एक प्रसिद्ध भक्त कत्रयित्री। यो इनका जन्म श्रीर मृत्युकाल विवादास्पद है, किन्तु अधिकांश विद्वानी के अनुसार उन्हें सन् १५६२ श्रीर १६०७ माना जा सकता है। किंवदन्तियों में इनके संबंध में कई सामान्य श्रीर श्रसामान्य घटनाएँ हैं। कुछ प्रमुख यहाँ दी जा रही हैं (क) ये राधा की सखी लिलता की अवतार थीं। (ख) वचपन में एक बार इनके यहाँ एक साधु आया, जिसके यान कृष्ण की एक मुर्ति थी । ये वह मूर्ति माँगने लगीं, किन्तु साधु ने यह कहकर मूर्ति नहीं दी कि वह रोज उसको पूजा करता है। उनके यहाँ से जाने के दी-तीन दिन बाद वह साधु फिर इनके पास क्राया क्रौर मूर्ति उन्हें दे गया । कहा जाता है कि उससे स्वप्त में भगवान ने कहा था कि भेरी मूर्ति मीराँ को दे दो । उसके यहाँ में अपने को अधिक सुखी अनुभव करूँगा । (ग) तबसे मीराँ उस मूर्ति की पूजा करने लगीं। एक बार उनके पड़ोस में विवाह था। जब इनकी माँ वहाँ से लीटी तो मीराँ ने पूछा कि माँ मरा विवाह किससे होगा। माँ ने विनोद में उस मूर्ति की ऋोर संवेत किया। तबसे कृष्ण को मीर्रा स्राना पति मानने लगों। (व) विधाइ के वाद ससुराल पहुँचने पर मीराँ से कुल देवी का पूजन करने की कहा गया । उन्होंने यह कहकर देवी का पूजन ऋस्वीकार कर दिया कि वे केवल कृष्ण की पूजा करती हैं, श्रीर किसी की नहीं। (ङ) जब श्रानी , ससुराल में वे खुले त्राम साधु-संतों से मिलने-जुलने लगी तो वहाँ के -राणा (विक्रमादित्य) को बहुत बुग लगने लगा। जब मीराँ मना करने

१६ : हिन्दी साहित्य की श्रंतकथाएँ

पर भी नहीं मानी तो राका ने त्रापने दीवान वीजावर्गा से उन्हें विष दिलवाया किंतु उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं हुन्ना । इसी प्रकार एक बार इनके पास पिटारी में एक साँप भेजा गया । इन्होंने जब पिटारी खोली तो उसमें एक हार (एक मत से शालियाम की वटिया) था।

(च) मीराँ जब ससुराल में बहुत परेशान हुई तो कहा जाता है कि इन्होंने तुलसीदास को एक पत्र लिखा (काल पर बिचार करने पर यह ऋसंभव लगता है। (जिसके उत्तर में तुलसीदास ) 'जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजिए ताहिकोटि वेरी सम यद्यपि परम सनेही लिखा और मीराँ घर छोड़कर बाहर निकल गईं। (छ) जब वे चृन्दावन पहुँची तो वहाँ जीवगोस्वामी के दर्शनार्थ उनके स्थान पर गईं। गोस्वामी जी ने कहला दिया कि वे किसी भी स्त्री के सामने नहीं जाते। इसके उत्तर में मीरों ने कहलाया में तो समभती थी कि संसार में कृष्ण ही एक मात्र पुरुष हैं, ग्रोर सभी ग्रात्माएँ स्त्री-स्वरूप हैं किन्तु ग्राज पता चला कि उनका एक प्रतिद्वः द्वी भी संसार में है। यह सुनते ही जीवगोस्वामीव हुत लिजत हुए ग्रौर उन्होंने स्वयं मीराँ का दर्शन किया ग्रौर उनसे ज्ञमा माँगी। (ज) मीराँ वहाँ से द्वारिका गईं, जहाँ वे रएछोड़ जी के मन्दिर में रहने लगीं। इधर इनके मायके ऋौर ससुराल से नाई ऋौर ब्राह्मण उन्हें बुलाने के लिए गए। पहले तो मीराँ ने जाने से इनकार किया किंतु जब वे लोग बहुत ज़िद करने लगे तो मीराँ ने कहाकि मैं रण्छोड़ जी से आशा लेती आऊँ तो चलूँ। यह कहकर वे मृति के पास गई और कहा जाता है कि मूर्ति में ही समा गई।

मीराँ दूदा जी के पुत्र रबसिंह की एकलोती वेटी थी। इनका जनम कुड़कीर नामक गाँव में हुआ था। मां के मरने पर दूदा जी ने इन्हें अपने पास रखा। दूदा जी भक्त थे। उनका मीराँ पर बहुत प्रभाव पड़ा। इनका विवाह रांखा सागा के पुज भोजराज से हुआ था, कितु विवाह के ५-६ वर्ष बाद ही ये विधवा हो गई थी। मंड-( मं० ) एक भयानक राज्ञस दे० 'चंड'।

मुचुकुंद — एक स्थैवंशी राजा जो मांघाता के पुत्र थे। इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की ग्रीर विजयी होने पर एक विचित्र वरदान माँगा। वरदान था — में बिना जगे वहुत दिन तक सीता रहूँ ग्रीर इस बीच बिह मुक्त कोई किसी प्रकार से उटा दे तो वह भस्म हो जाय। वरदान स्वीहत हो गया ग्रीर मुचुकुंद एक कंदरा में सो रहे। बहुत दिन बाद एक बार कालयवन ने मथुरा पर चढ़ाई की। कृष्ण उसे मुचुकुंद की कंदरा में ले जाने के लिए उनके सामने से मन ग्रीर भगते भगते उसी कंदरा में जा छिपे। कालयवन इनका पीछा करता पहुंचा तो सामने मुचुकुंद सोया दिखाई पड़ा। कालयवन ने युचुकुंद को हारण समक्त जोर से लात मारी ग्रीर उनके उटते ही नत्म हो गया। मुचुकुंद यहाँ से उट कर रांधमादन पर्वत पर तपस्था करने चले गये।

मुर — एक राच्नस जिसे कृष्ण ने मारा था। इसी कारण उनका एक नाम मुरारी है।

मुध्टिक—कंस का एक ग्रामुर मल जिमे कृष्या ने मल्ल युद्ध में मारा था। यह मुक्के की लड़ाई में बड़ा पटुथा।

मुहम्मद्— इसलाम धर्म के पैराम्बन जो अब्दुल्ला के लड़के थे । इनकी माता का नाम अमेना या अमीना था। इनका जन्म सन् ४७० ई० में मक्का में हुआ तथा मृत्यु ६२२ ई० में मदीने में हुई थी। इन्होंने इसलाम नाम का एक नया धर्म चलाया जिसके लिए इनका बड़ा विरोध हुआ। यहाँ तक कि अब्जेहल तथा अब्लाइव ने भी जो इनके चचा लगते थे इनके साथ लड़ाई की। तंग आकर खुदा के हुकम से ये मक्का छोड़कर मदीना चले गए। इनकी कुत्त लगभग १० बीबियाँ थीं जिनमें आयशा ( अब्बक्क की पुत्री )- तथा इक्सा ( उमर फारक की पुत्री ) अधिक प्रसिद्ध थीं। अब्बक, उमर फारक, उसमानगनी तथा इजरत अली इनके मित्र थे जो चार खलीफ या चार सहावे कहे जाते हैं।

२००: इिन्दी साहित्य की त्रांतर्कथाएँ

इनमें प्रथम दो तो हजरत मुहम्मद के ससुर श्रीर शेष दो दामाद थे। कुरान हजरत मुहम्मद पर ही नाजिल हुई थी।

मूलदेव—एक पौराणिक था काल्यनिक व्यक्ति जिसे चौर शास्त्र या स्तेयशास्त्र का प्रवर्तक कहा गया है। इनकी माता का नाम कर्णी था। एक मत से मूलदेव पाटलिपुत्र का एक राजकुमार था। यह उज्जिथिनी की एक देवदत्ता या देववाला नाम्नी वेश्या से प्रेम करने लगा। देवबाला की माता ने उसकी शादी किसी ख्रीर से कर दी। इस पर मूलदेव को बड़ा दुःख हुद्या ख्रीर ख्रंत में उसने सारा राज्य-पाट छुंड़ ख्रपने को चोरी करने को विद्या में दत्त बनाया। दत्त हो जाने पर इसी के सहारे उसने देववाला को खुराया ख्रीर ख्रपनी इच्छापूर्ति की। मूलदेव के ख्रितिश्च मंडिक, कंकरीक, शर्विलक, चातुर ख्रादि कुछ ख्रीर भी चौर शास्त्रशें के नाम प्राचीन साहित्य में निक्ते हैं। चौर-शास्त्र के ख्रिष्ठाता स्वामी कार्तिकेय कहे गए हैं। इसोलिए चोरों को स्कंद पुत्र कहते हैं। मूलदेव के ख्रन्य नाम मूलमद्र, मूलशी, तथा कर्णीसुत भी हैं।

मूसा—यहूदी, ईसाई श्रीर इसत्ताम धर्म के एक प्रसिद्ध पैगम्बर जो इम्रान के लड़के थे। इन्हें खुदा का न्र तूर पर्वत पर दिखाई पड़ा था जिससे ये वेहोश हो गर थे श्रीर रहाड़ जल गया था। ये खुदा से बातचीत करने के लिए भो मशहूर थे। सुसलमानों के लिए जो स्थान सुहम्मद का है यहूदियों के लिए वही मूसा का। तौरेत इन्हों पर नाजिल हुई थी। प्रसिद्ध कंजूस कारून (कारूँ) इन्हीं के समय में था जो इनके शाप से श्रपने खजाने के साथ जमीन में धँस गया।

मेघनाद — रावण का पुत्र । यह ऋत्यंत वीर था । इसने युद्ध में इन्द्र को जीता था इक्षीलिए इसको इन्द्रंजीत की उपाधि मिली थी । इसी के द्वारा लद्मण को शक्ति लगी थी । अन्त में यह लद्मण के हाथ से ही मारा गया ।

मेन हा—स्वर्ग की एक अप्तरा । इंद्र की आज्ञा से यह विश्वामित्र को तपच्युत करने गई जहाँ इसे सफलता मिली और विश्वामित्र को इसके गर्भ से शक्तंतला नाम की पुत्रो हुई स्यह नदी के किनारे शकुन्तला को छोड़कर चन्नी गई और उनका पाल र कण्य ऋषि ने किया । दे० 'करव' 'शकुन्तला'।

मेर--पुराणों के अनुसार एक पर्वत जो स्वर्ण का माना जाता है। समुद्र मंथन के समय इसकी मधानी बनाई गई थी। इसे अधिकतर सुमेर कहा जाता है।

मेंन्रेयी—एक बड़ी बंडिता और ब्रह्मवादिनी स्त्री जिसका विवाह याज्ञः त्वय से हुआ था। बृहदारस्यक उपनिषद में इसका पांडित्य देखने योभ्य है।

मैना—हिमालय या हिमवान पर्वत की स्त्रों जो पितरों को मानती कन्या थी। इसके गर्भ से गङ्गा और उमा (पार्वती) नाम की कन्याएँ तथा मैनाक नाम का पुत्र तीन सन्ताने पैदा हुई थीं। इसे मेनका भी कहते हैं।

मैनाक — हिमालय श्रीर मैना का पुत्र एक पर्वत । जब इन्द्र पर्वतों की पाँख काटने लगे तो यह डर कर समुद्र में जा छिपा श्रीर इसकी पाँख बच गई। समुद्र की श्राश से लंका जाते समय इसने हनुमान को श्राशय देना चाहा था।

मोरध्यज — एक प्रसिद्ध दानी राजा। एक बार कृष्ण श्रीर श्रर्जन ब्राह्मण तथा सिंह का वेश धारण कर इनकी परीचा लेने गये। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने श्राने सिंह के लिए इनके इकलौते पुत्र का श्राधा श्रीग मांगा। राजा श्रीर रानी ने एक श्रीर से चीर कर उसका श्राधा श्रीग कृष्ण को दे दिया। इससे प्रसन्न होकर कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिया।

## २०२: इिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

मोहिनी—विष्णु का एक ग्रन्थतार । श्र्म तथा निश्म नामक दो राच्छों का वध करने के लिए विष्णु मोहिनी के रूप में ग्रस्तित्त हुए । इसके सौन्दर्य पर सुरुष हो दोनों राच्छ इसे प्राप्त करने की इच्छा से ग्रापस में लड़ मरे।

- (२) रुमुद्रमंथन के समय इसी रूप में भगवान ने देवताओं को श्रम्त तथा श्रमुरों को सुरा पिलाई थी।
- (३) एक बार शंकर को भी विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर मोहित किया था।

यक्ष-एक देवयोनि जिसके आहि पुरुष कुनेर कहे जाते हैं। यज्ञ लोग कुवेर के सेवक हैं। ये केलास पर्वत पर कुनेर पुरी में रहते हैं। यज्ञ देवों से कुछ नीचे और राक्षशों से ऊपर समके जाते हैं।

यहु—यहुवंशियों के प्रथम पुरुष । ये महाराज ययाति की पत्नी देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । शुक्राचार्य के शाप से इनके पिता को यौवन काल में ही जराग्रस्त होना पड़ा ! उन्होंने यह से कुछ समय के लिए उनका यौवन माँगा, इस विषय में नकारात्मक उत्तर पाकर इनके पिता ने इन्हें राज्य के श्रिषकार से वंचित कर दिया था । श्रंत में इंद्र की कृपा से राज्य वा दिच्छी भाग इन्हें मिल गया । इन्हों के वंशज 'यादव' कहलाए । दे० 'ययाति', 'देवयानी' ।

यम— मृत्यु के देवता । कुछ मतों से नरक के देवता । इनका स्थान यमलोक कहलाता है। मरने के बाद सबसे पहले मनुष्य इनके समक्ष जाता है जहाँ इनके लिपिक चित्रगुप्त उसके पाप-पुर्य का लेखा जोखा सुनाता है क्रीर उसके अनुसार न्यायकर्ता यम उसे नरक या स्वर्ग में मेजते हैं। इसी कारण इन्हें धर्मराज भी कहते हैं। दे० 'धर्म'। यम संशा के गर्भ से सूर्य के श्रीरस पुत्र हैं। यमी ( जो बाद में यसुना हुईं ) इन्ही की बहिन थीं। इसी कारण जमुना में नहाने वाले ( विशेष्तर यमदितीया को ) नरक में नहीं जाते। हेमलता, सुशीला तथा

विजया त्र्यादि यम की कई स्त्रियों हैं। युधिष्ठिर इन्हों के पुत्र ये तथा विदुर इनके त्र्यवतार थे। दे० 'मांडव्य' तथा 'विदुर'। यम का बाहन में सा है श्रीर इनका स्वरूप बड़ा भयावना है। इन्हें यमराज भी कहते हैं। श्रादमी जब मरता है तो उसके श्रंगुष्ट शरीर को इन्हीं के दूत ले जाते हैं।

समलार्जुन—भोकुल के दो बृद्धा जो पूर्व जन्म के कुवेर के पृत्र नलकुवर स्रीर मिण्यीव थे। ये एक दार मद्य पीकर मता हो कियों के साथ जल की दा कर रहे थे। इस पर नष्ट हो नारद ने इन्हें पेड़ हो जाने का शाप दिया। यशोदा ने कुपित हो एक नार कुष्णा को स्रोखली से बाँध दिया। कृष्ण स्रोखली को खींचते इन्हों दोनों बृद्धों के बीच पहुँचे स्रीर जोर से खींचा जिससे ये ट्रा गए स्रीर इस प्रकार दोनों मुक्त हो गए। दे० 'नलकुवर'।

यमुना — एक नदी जो पहले यमी थीं। ये यमराज की वहन तथा सूर्य श्रीर संज्ञा की पुत्री हैं। इनके उत्पन्न होने के पूर्व संज्ञा ने एक बार सूर्य की श्रीर चंचल हिंदि से देखा था जिससे क्ष्य हो सूर्य ने शाप दिया कि तुम्हारी पुत्री चंचल होकर बहेगी। इसी कारण संज्ञा की पुत्री यमी यमुना होकर बही। यमुना को एक बार बलराम से ज्ञाम-याचना करनी पड़ी थी (दे० 'बलराम')। कलिंद पर्वत से निकलने के कारण यमुना को कलिंदजा भी कहते हैं पर माथ ही मुकलिंद का श्रर्थ मी है। यमुना में यमदितीया को नहा लेने से लोगों का विश्वास है कि यमराज नर्क में नहीं भेजते। दे० 'यम'।

ययाति—एक चंद्रवंशी राजा जो नहुत के पुत्र थे। इनकी दो स्त्रियाँ थीं। एक तो शुकाचार्य की कन्या देवयानी ख्रीर दूसरी चृप- पर्वा की कन्या शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा मथार्थतः ख्रारम्भ में उनकी स्त्री न थी। वह देवयानी की दासी बन कर द्याई थी। शुक्राचार्य ने ययाति

को उसके साथ संभोग न करने के लिए भी कहा था। पर शर्मिष्ठा - ऋतुमती हुई तो उसने ययाति से भोगार्थ प्रार्थना को । प्रार्थना स्वीकार कर ययाति ने उसके साथ भोग किया तब से वह उनकी पत्नी हो गई। शुक्राचार्य ने जब यह सुना तो उन्हें बृद्ध हो जाने का शाप दिया पर जब ययाति ने भोग का कारण समभाया तो शुकाचार्य ने इतना शोधन कर दिया कि यदि कोई ययाति का बुढ़ापा ले लेगा तो वे पुनः जवान हो जायंगे। ययाति को देवयानी से यद् श्रीर तुर्वेषु तथा शर्मिष्ठा से दुख, त्राणु त्रीर पुरु - इस प्रकार कुल पाँच पुत्र थे। इन्होंने ऋगने पुत्रों सं स्रपनी जवानी देने का प्रस्ताव किया। स्रीर सभी ने तो इनकार कर दिया पर पुरु तैयार हुआ । फल खरूप पुरु बुद्ध हो गया और ययाति पुनः जवान हो गए। युवा होकर इन्होंने अपनी स्त्रियों को लेकर सहस्र वर्षों तक सुख भोगा और अन्त में पुरु को राज्य देकर तप करने चले गए। तप के बाद स्वर्ग में जाने पर तप में श्रपने को इंद्र से श्रेष्ठ बताने पर इंद्र के शान से इन्हें च्युत होना पड़ा, पर श्रव्टक ऋषियों ने इन्हें बीच में रोक लिया त्रीर फिर स्वर्ण भेज दिया। कहा जाता है कि एक सहस्र वर्ष सुख भोगने के बाद इन्होंने देखा कि विषयों के भोगने सं किसी को संतोष नहीं मिलता। यह विचार कर इन्होंने पुरु को उपकी जवानी लौटा दो थी तथा अपना बुडापा लेकर तर के लिए निकल गए . थे । दे॰ 'देवयानी' 'शर्मिष्ठा'।

यशोदा — कृष्ण को पालने वालो माता तथा नन्द को स्त्री। जिस देवी को कंस ने कृष्ण समभ कर पटकना चाहा था यशोदा के ही गर्भ से उत्पन्न हुई थीं। एक मत से ये देवी पूर्व जन्म में सती थीं ख्रौर यशोदा उनकी माता प्रद्ति थीं। दब्-यज्ञ में जब सती जल मरीं तो उन्हें पाने के लिए उनकी माता प्रद्ति तप करने लगीं। तप से प्रस्व हो थोड़ी देर के लिए सती उनकी पुत्री होना स्वीकार किया था ख्रौर उसी को पूर्ण करने के लिए प्रस्ति को यशोदा बनना पड़ा श्रीर सती न्न्या भर के लिए उनकी पुत्री बनकुर स्त्राई थीं। दे० 'कृष्या' 'नन्द'।

याज्ञवन्त्रय— वाशक लि और वैरापायन के प्रसिद्ध शिष्य एक अप्रित्व । मैत्रेयी और कात्यायनी इनकी हो स्त्रियाँ थीं जो बड़ी तितुपी थीं । विरोपतः मैंदेयी तो बड़ी ताकिक और दर्शन शास्त्र की पंडित थी । कुछ स्थानों पर याज्ञवन्त्रय की एक स्त्री का नाम कात्यायनों के स्थान पर गार्गी मिलता है । एक बार याज्ञवन्त्रय थे उनके गुरू वैरापायन कृष्ट हो गए और उन्होंने सारी विद्या लौटाने को कहा । याज्ञवन्त्रय ने गुरू से मिला सारा ज्ञान उगल दिया जिसे वैरापायन के ऋत्य शिष्यों ने तीतर बन कर चुग लिया । इसी लिए उनकी शास्त्राओं का नाम तैति-रीय हुग्रा । इनका जनक के दरबार में भी रहने का उन्लेख मिलता है । कुछ मतों से जनक के दरबार के याज्ञवन्त्रय दूसरे थे । याज्ञवन्त्रय की बनाई एक स्मृति भी मिलती है ।

युधिरिठर—पांडु श्रीर कृंती के सबसे बड़े पुत्र जो धर्मराज के श्रीरस पुत्र कहे जाते हैं। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि ये कभी भूठ नहीं बोलते थे तथा बड़े न्यायिष्प्रय एवं शांतप्रकृति के थे। इन्हें शिक्षा द्रोणावार्य से मिली थी। भृतराष्ट्र युधिष्ठिर को ही राजा बनाना चाहते थे पर दुर्योधन ने नहीं बनने दिया। बाद में उसी के कारण पांडवों को बनवास मिला श्रीर पाँचों भाई कुन्ती के साथ बन में चले गए। दुर्योधन ने एक बार लाचाग्रह में पांडवों को जलाने का प्रबन्ध किया पर विदुर के संकेत द्वारा ये लोग बच गए थे। श्रर्जुन ने द्रीपदी को जीता पर माता की श्राज्ञा से (दे० 'श्रर्जुन' तथा 'द्रीपदी') पाँचों पांडवों के साथ द्रीपदी का विवाह हुआ। युधिष्ठिर जो जुए का शीक जिसके कारण उन्हें श्रपना राज्य द्रीपदी को ही नहीं हारना पड़ा श्रपितु १२ वर्ष के बनवास एवं एक वर्ष के गुप्त बनग्रस को नीबत श्रा गई। गुप्त बनवास में पांडव विराट के यहाँ नीकर रूप में थे। वहाँ युधिष्ठिर राजा के साथ जुश्रा खेलते थे। वहाँ से लीटने पर महाभारत का युद्ध राजा के साथ जुश्रा खेलते थे। वहाँ से लीटने पर महाभारत का युद्ध

२०६ : हिन्दी साहित्य की ग्रांतकी गाएँ

हुआ जिसमें युधिष्टिर के द्वारा 'श्रश्वत्यामा मारा गया न जाने हाथी या मनुष्य' कहलाकर द्रोणाचार्य को समाप्त कराया गया। बुढ़ौती में श्रन्य पांडवों को लेकर युधिष्टिर हिमालय पर्वत पर गलने चले गए श्रीर सब के मर जाने पर इसका देहान्त हुआ। द्रौपदी के श्रितिरिक्त युधिष्टिर एक स्त्री देविका भी थी जिससे इन्हें यौधेय नाम का पुत्र हुआ था।

यूनुस-एक पैगम्बर। ये लोगों को खुदा की शिक्षा देते थे। इन्हें एक मछली खा गई थी पर बाद में ये निकले और एक पेड़ की छाया में इन्होंने अपनी खाल ठीक की।

यू सुफ — एक प्रेमी जो अपनी शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। इनके विता का नाम याकृत और माता का राफील था। यू सूफ वहुत सुन्दर थे। इनके भाई इनसे जलते थे। एक बार उन्होंने इन्हें एक सौदागर के हाथ वेच दिया। सौदागर के साथ ये मिस्र पहुँचे। वहाँ के राजा (या मंत्री) ने इन्हें खरीद लिया और ये दरोगा बने। इनका रूप देख वहाँ की शाहजादी जुलेखा (एक मत से यह राजा या मंत्री की स्त्री थी) इन पर मोहित हो गई और सहवास की प्रार्थना की पर इन्होंने प्रार्थना अस्वीकार कर दी। इस पर उसने इन पर छेड़छाड़ करने का अपराघ लगाया और ये जेल भेज दिए गए। वाद में वहाँ के राजा के एक स्वप्न का फल ठोक वतलाने पर इन्हें जेल से छोड़ा गया। एक मत से ये वाद में वहाँ के राजा हुए तथा जुलेखा का इनसे विवाह भी हो गया। ११० वर्ष राज्य करने के बाद ये मरे।

योगकन्या—यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होने वाली देवी जो सती थीं श्रीर जो कृष्ण के स्थान पर काराग्यह में रक्ती गई थीं। तंस ने इन्हें दोनों हाथ से उठाकर परकना चाहा पर ऊगर से ही ये उड़ गई। दे॰ 'यशोदा' 'देवकी' 'कृष्ण' 'कंस'।

रंतिदेव- महाराज संस्कृति के पुत्र एक दानी राजा। इन्होंने

श्रपना सारा राज्य तथा धन-वंभव श्रादि दान कर दिया श्रीर श्रंत में इनके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया। एक बार ४ वित भूखें रहने के बाद इन्हें थोड़ी सी खाद्य-सामग्री मिली श्रीर उसे ये खाने ही जा रहे थे कि एक बाह्मण श्रा पहुँचा। उसे थोड़ा खिलाकर ज्योही विदा किया एक श्रुद्ध श्रा गया। राजा ने उसे भी कुछ देकर तृप्त किया। शेव बचा खाने बेठे तब तक एक चांडाल श्रा गया श्रीर उसने शेव भोजन माँग लिया। श्रव राजा के पास केवल पानी शेव था। उसे वे पीना ही चाहते थे तब तक एक कसाई ने श्राकर पानी माँगा। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक पानी भी दे दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो उन्हें दर्शन दिया श्रीर स्वर्ग चले गए।

रंभा—एक अप्सरा जो स्त्री-सींदर्य की चरम सीमा समभी जाती है। यह समुद्र-मंथन के समय निकली थी। इसे एक बार इन्द्र ने विश्वामित्र को तपच्युत करने की भेजा। विश्वामित्र ने रुग्ट हो सहस्र वर्ष तक पत्थर हो जाने के लिए शाप दिया और शाप स्वीकार कर यह सहस्र वर्ष तक पत्थर रहा। एक बार रंभा शृङ्कार कर कुवेर के पुत्र नलक्वर के यहाँ जा रही थी। रास्ते में रावण ने उसे देख लिया और उसके सींदर्य पर इतना मोहित हुआ कि वलात्कार करने से अपने को न रोक सका। रंभा ने रुग्ट होकर उसे शाप दिया कि आज से यदि किसी के साथ बलात्कार करोगे तो तुम्हारे सिर कट जायँगे। इसी शाप के भय से रावण सीता के साथ लंका में बलात कुछ न कर सका था।

रघु — प्रसिद्ध सूर्ववंशी राजा । इनकी माता का नाम सुरिच्या तथा पिता का नाम दिलीप था। इनके पुत्र का नाम अज तथा अज के पुत्र का नाम दशरथ था। इस प्रकार रबु राम के परदादा थे। इन्हीं के नाम के आधार पर राम को राधव या रबुपति आदि कहा जाता है। दिलीप ने विख्छ की आजा से कामधेनु की पुत्री नंदिनी को प्रसन्न कर 'रबु' की प्राप्ति की थी। दिलीप ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया।

२०८ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

उस समय रघु छोटी अवस्था के ये फिर भी उन्होंने घोड़े का भार इन्हों सोंपा। संयोगवश इन्द्र ने घोड़े को पकड़ लिया श्रीर इस प्रकार छोटी अवस्था में ही रघु को इंद्र से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में इन्होंने इंद्र को इस दिया। सिंहासन पर बैटने के उपरान्त रघु ने चारों दिशाश्रों को जीतकर विश्वजित् यज्ञ किया। इस यज्ञ में इन्होंने अपना सब कुछ बाहासों को दे दिया था।

रण्छोड़-- श्री कृष्ण का नाम । द्वारिका की कृष्ण मूर्ति इस नाम से पुकारी जाती है । भीराबाई इसी मृति में विलीन हो गई थीं । कहते हैं कि जरासंघ की चढ़ाई के समय कृष्ण समरांग्ण छोड़ द्वारिका भाग गए थे, इसी आधार पर उनका नाम 'रणछोड़' पड़ा था।

रित— दत्त प्रजापित की कन्या श्रीर कामदेव की पत्नी। इसकी उत्पत्ति किना माता के हुई थी। कहते हैं कि दत्त ने अपने पसीने से इसे उत्पन्न किया था। इसका रूप इतना अप्रांतम और आकर्षक था कि जो भी देखता इससे प्रेम करने लगता, इसी कारण इसना नाम 'रिति' पड़ा। शिव ने जब इसके पित कामदेव की भरम कर डाला तो इसी ने रोकर शिव से यह वर प्राप्त किया कि बिना अक्त के भी कामदेव सर्वदा जीवित रहेंगे। बाद में रित ने प्रदुग्न की रशी मायावती के रूप में जनम प्रहण किया था। दे० 'कामदेव'।

राधा—(१) कृष्ण की प्रेमिका । श्रीमद्भागवत मिं इनका नाम नहीं मिलता । इनके सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न कथाएँ मिलती हैं। एक मत से कृष्ण ने एक बार वन में रमण करने की इच्छा की श्रीर तुरत उनके बाएँ श्रॅंग से राघा पैदा हो गई। एक मत से राघा सुदामा के शाप से गोकुल में पैदा हुई थीं। इनके पिता का नाम वृष-भानु था। इनका विवाह श्रमनधीष नामक गोप से हुआ था। पर, बाद में कृष्ण से इनका प्रेम हो गया। एक मत से ये कृष्ण की विवाहिता स्त्री थीं। राधा को लदमी का अवतार भी मानते हैं। कहा जाता है कि पैदा होते ही ये १६ वर्ष की युवती हो गई थीं। दे० 'कुष्ण'।

(२) धृतराष्ट्र के सारथी ऋधिरथ की पत्नी । इसने कर्णा की पाला था इसी कारण उनका नाम रावेय भी है। दे० 'कर्णा'।

रहूगरा—एक प्रतापी राजा। एक बार इन्हें पालकी पर बैठकर कपिल मुनि से शान का उपदेश सुनने के लिए उनके ब्राश्रम में जाना था। इन्होंने 'जड़भरत' की ब्रापनी पालकी में लगाया ब्रीर उनके न चलने पर उन्हें बहुत पीटा। ब्रांत में उन्हें शान प्राप्त हुआ।

राम-यो तो रामतीन हैं - वलराम, परशुराम, रामचंद्र, पर राम से सवारणतः रामचंद्र का ही अर्थ लिया जाता है। सूर्यवंशी कुल में दशर्थ तथा कौशल्या के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुन्ना था। ये विश्रा के सातवें अवतार थे। ( जन्म के लिए दे॰ दशरंग / इनका समय नेता का अन्तिम चरण था। रास के लच्मण, भरत और शक्त तीन भाई थे जिनमें लदमरा से ही इनका विशेष प्रेम था। वास्यावस्था में ही विश्वामित राम और लदमए को यहरचार्थ अपने आअम में ले गए। बढ़ाँ राम ने बहुत से राक्सों और राक्सियों का वध किया जिनमें ताड़का का नाम अधिक प्रसिद्ध है। वहाँ से विश्वामित्र के साथ ये लोग जनकपुर चले। रास्ते में राम ने ग्रइल्या (दे॰ 'ग्रइल्या') का उदार किया। जनकपुर में राम ने शिव के बनुष को तोड़कर सीता का वरण किया। वहाँ से श्रयोध्या श्राने पर दशस्य इन्हें राजा बनाना चाइते थे पर मंधरा श्रीर के केयी (दे॰ 'केकेयी,' 'संथरा' ) के पडयंत्र से ये १४ वर्ष के लिए बन भेज दिए गए। वन में सीता और लद्भरा भी इनके साथ गए। बाद में भरत (दे० 'भरत') इन्हें लौटाने गए पर ये नहीं लौटे। उसके बाद राम, लद्मण श्रीर धीता के साथ ये दक्षिण की श्रीर बहे । श्रमस्य ने इन लोगों को पंचवटी जाने की सलाह दी। यह स्थान राजसों से भरा था। यहाँ रावण की बहन शूर्पएखा राम से प्रेम करने लगी। यह एक

दिन विवाह का प्रस्ताव लेकर श्राई पर राम ने उसे लहमण के पास
मेना श्रीर लहमण ने उसके नाक कान काटकर उसे विरूप कर दिया।
उसके कहने पर खर श्रीर दूपण श्रपनी सेना के साथ राम से युद्ध करने
श्राप पर वे सभी मारे गए। इसके बाद शूपणखा श्रपने भाई रावण के
पास गई श्रीर उसने उसे बहकाया। (दे० रावण) रावण ने मारीच
(दे० मारीच) की सहायता से सीता-हरण किया श्रीर उन्हें लंका ले
गया। राम श्रीर लहमण सीता के लिए इघर-उघर सटकने लगे।
उन्होंने 'कबंध' का वघ किया जिसने मरते समय सुन्नीव से सहायता लेने
की सलाह दी। श्रागे बढ़कर ये लोग सुन्नीव तथा इनुमान श्रादि के
संपर्क में श्राए। राम ने सुन्नीव के भाई बालि को मारकर सुन्नीव को
राज्य दिलाया। हनुमान ने सीता का पता लगाया (दे० हनुमान) श्रीर
पिर राम ने बंदरों श्रीर नलनीन की सहायता से पुल बाँघ कर समुद्र
पार किया श्रीर लंका में रावण को उसकी सेना सहित मार कर सीता
का उद्धार किया। दे० 'रावण' 'शवरी' 'श्रहस्या' 'खर' 'सीता'
'मारीच' 'ताड़का'।

श्राग्न—परीज्ञा के बाद सीता को श्राद्धांगिनी रूप में स्त्रीकार कर ये श्रायोध्या लौटे। राज्याभिषेक के बाद इन्होंने राज काज संभाला। इसी बीच लोकापवाद के भय से इन्हें गर्भवती फिर सीता का परित्याग करना पड़ा। वन में बाल्मीकि ऋषि के श्राश्रम में सीता के लव श्रीर कुश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। राम के श्रश्वमेघ यत्र के समय लव दुश ने श्राश्व रक्षक सेना को पराजित किया। श्रांत में राम स्वयं गये श्रीर सीता को पहचान कर उन्हें श्रायोध्या चलने को कहा किंतु सीता उसी समय भूमि में लीन हो गई। लव श्रीर कुश को राजकार्य सौंप कर श्रंतमें राम स्वर्ण चले गये।

उपर्युक्त प्रसिद्ध कथा के त्रातिरिक्त शास्त्र ग्रीर लोक में रामविषयक छोटो-मोटी कई कथात्रों का उल्लेख मिलता है। उनमें शक्ति के उपासक

राम की कथा का विशेष स्थान है। भागवत के देवी नवरात्र खंड, इतिवास रामायण तथा शित्र महिमस्त्रीत श्रादि पत्थों का श्राधार लेकर स्थंकांत त्रिपाटी निराला ने इस कथा का उपयोग 'राम की शक्ति पूजा' नायक लखुवीर काव्य में किया है। संत्रेप में कथा इस प्रकार है। राम रावण युढ़ में श्राखरी सेना विजयी होने लगी। क्योंकि शक्ति रावण की सहायता करती थीं। यह देखकर राम ने जांववंत के कहने पर देवी की पूजा प्रारम्भ की। वे प्रत्येक दिन एक कमल देवी की प्रतिमा पर चढ़ाते। उपासना के श्रंतिम दिन राम की ध्यानमञ्ज्यवस्था में देवी ने पूजा का कमल चुरा लिया। कमल के स्थान पर राम को श्रयना नेत्र श्रिपित करते देख, देवी प्रसन्न होकर शक्तिस्प में इनके शरीर में लीन हो गई। इसी के फलस्वरूप राम ने रावश्य को पराजित किया।

रामानंद — रामानुजाचार्य के शिष्य तथा रामानंदी सम्प्रदाय के प्रवर्तक । इनका जन्मकाल १५ वीं सदी (विक्रमी) माना जाता है। अपनी उदार प्रकृति के कारण इन्होंने नीच जाति के लोगों के लिए भी आष्यात्मक उन्नि का दार खोला । भक्ति के लिए ये ऊँच-नोच सबको समान समभते थे। संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में भी इनकी रचनार्य मिलती हैं तुलसी और कबोर रामानंद के ही शिष्य को जाते हैं।

रावण — विश्रवा मुनि का पुत्र, एक महान पंडित पर अत्याचारी राक्स जिसका राज्य लंका में था। एक वार लंका में राक्सों और विष्णु में युद्ध हुआ और राक्स हारकर पाताल में चले गए। राक्सों के प्रधान सुमाली ने प्रण किया कि इस हार का बदला वह कभी न कभी विष्णु से लेगा। इसके लिए उसने अपनी पुत्री केकसी (कुछ लोगों ने इसका नाम 'निकशा' दिया है) को पुलस्य मुनि के पुत्र विश्रवा ऋषि को दी। विश्रवा और कैकसी से रावण, कुम्मकर्ण, विभीषण श्रीर शूर्षणखा, ये चार संताने हुई। इनमें रावण सबसे बड़ा, विकराल श्रीर दस सिरों वाला था। विश्रवा की एक श्रीर पत्नी 'इडा-विडा' थी जिससे कुबेर का

जनम हुन्ना था। उस समय कुबेर लंका में राज्य कर रहा था। उसके: बैभव को देखकर रावण को भी बैभवशाली बनने का शौक हुन्ना न्नीर न्नायों के साथ तप करने लगा। श्रंत में श्रपने दशें सिरों को काटकर उसने चढ़ा दिया। इस पर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे वर माँगने की श्राज्ञा दी। रावण ने दो वर प्राप्त किए। पहिला दानवों, यन्नों तथा - देबों से श्रवध्य होने का था। श्रीर दूसरा श्रपनी इन्छानुसार कोई भी कप धारण करने का।

इसके बाद रावण लंका आया । विश्रवा के कहने से कुबेर ने लंका छोड़ दी और बुधेरपुरी चले गए। रावस लंका में राज्य करने लगा। इसने तीनों लोक जीत लिए और इंद्रादि देवों को भी परास्त किया ! वरण उसका याग सींचने लगे, सूर्यचन्द्र उसके घर में प्रकाश करने लगे श्रीर इसी प्रकार श्रन्य देवता हो को भी उसका दास बनना पड़ा । रावग्र ने मय की पुत्री देवकाया मन्दोद्यी से विवाह किया जिससे उसे वीर पुत्र मेचनाद की शांति हुई। अन्यकुमार भी इसका एक प्रसिद्ध पुत्र था। यो इसकी बहुत सी स्त्रियाँ थीं जिनसे इसे एक मत से एक लाख-पुत्र थे । रावरण बड़ा इंभी ऋौर श्रत्याचारी था। एक वार यह केताश को उटाकर ले जाने लगा पर शिव के दवाने पर यह रोने लगा और शिव से इसने बहुत अनुनय-वितय किया। शिव ने प्रसन्न हो हर इसे चंद्रहास नाम की तलवार दी। एक वार रावण नदी में पूजा कर रहा था 1 पास ही उसी नदी में सहसार्जन अपनी स्त्रियों के साथ शीड़ा कर रहा था। उसने ऋपने सहस्र हाथों से नदी का पानी रोक दिया इस पर रावण की पूजा में बाधा पड़ी वह उससे लड़ने गया । सहसार्जुन ने इसे पकड़ लिया श्रीर अपने रनिवास में बाँध दिया। उनकी स्त्रियाँ इसके इस सिरों पर दीपक रखती थीं श्रीर लड़के इसका तमाशा बनाते थे। पुलस्त्य मुनि के कहने पर वहाँ से इसकी मुक्ति हुई। एक बार यह बालि से लड़ने गया। बालि पूजा वर रहा था। उसने संवेत से इसे बैठने को कहा पर इतने एक न सुनो स्त्रोर उत्तसे लड़ गया। बालि ने इसे स्रिपनो कॉल में दबा लिया स्त्रीर पूजा (एक मत से ६ महोने तक) करता रहा। पूजा के उपरांत जब उतने सूर्य को स्त्रई देने के लिए स्त्रपना हाथ जवर उटाया तो रायण वहाँ से भाग निकजा। बालि को उस समय सायद यह भूल गया था कि उसके बगल में रावण है।

रावण के पापों का घड़ा भर गया तो वह सीता की चुरा लाया। सीता से वह विवाह करना चाहता था पर सीता ने स्वीकार नहीं किया। रावण इस पर सीता को भारने दीड़ा पर मंदोदरी के समफाने पर मान गया। दे॰ 'रंभा'। श्रंत में राम का उससे युद्ध हुआ। युद्ध में राम क्योंही उसका सर काटते थे दूसरा सर वहाँ उग आता था। यहाँ तक कि यही करते-करते राम थक पए। विभीषण, से जो राम के पन्न में था, पृछ्जे पर पता चला कि रावण के हृदय में अनृत है इसी से वह नहीं गरता। अतः राम ने पहले अनृत को जलाया और तब इसे मारने में सकल हुए। इसीलिए कहते हैं कि विभीषण यदि न फूटता तो रावण न मरता। 'यर के फूटे लंका दाह' रावण के मरते समय राम ने लहमण को उससे नीति की बार्त सीखने के लिए भेजा था। इसका अर्थ यह है कि राम भी उसे बहुत बड़ा विद्वान मानते थे।

राहुँ - सिहिका का पुत्र एक राज्ञस। समुद्र-मंथन के बाद जब बन्वंतरि श्रपने हाथ में श्रमृत का कलश लिए निकले तो दैत्यों ने बहु कलश छीन लिया श्रीर श्रामि में उसे पीने के लिए लड़ने लगे। विष्णु ने मोहिनी का धारण कर देत्यों को मोहित किया श्रीर उनसे श्रपने को पंच स्त्रीकार कराया। जब दैत्यों ने उन्हें पंच मान लिया तो वे देनों को श्रमृत पिलाने लगे। सनो दैत्य उनकी छुबि के श्राकर्पण में मंत्रमुम्ध पड़े थे। राहु ने यह धोखा ताड़ लिया श्रीर देवों का वेष धारण कर सूर्य श्रीर चन्द्रमा के बीच जा वैठा। मोहिनी ने ज्योंहो उसे थोड़ा सा श्रमृत पिजाया सूर्य श्रीर चन्द्रमा को इस बान का पता चन गया श्रीर उन्होंने बात कोल दो । तुरन्त ही विष्णु का सुदर्शन चक्र चला श्रीर राहु का सर घड़ से अलग हो गया । श्रमृत पी लेने से वह मरा नहीं श्रीर उसके दोनों भाग जीवित रहे । सर का नाम तो राहु रहा श्रीर घड़ का नाम केतु पड़ा । तभी से राहु चन्द्रमा श्रीर सूर्य से द्वेष रखने लगा । उसी कारण कभी-कभी उन दोनों को प्रसता या प्रहण करता है जिसे हम लोग सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण की संशा देते हैं ।

• रुक्मी—विदर्भराज भीष्मक का पुत्र तथा रुक्मिणी का माई । कंस का घनिष्ट मित्र होने के कारण यह अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ नहीं करना चाहता था। जब कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया उस समय इसने यह प्रतिशा की थी कि मैं कृष्ण का बध किये विना धर नहीं लीटूँगा। किन्तु कृष्ण से युद्ध करते हुए यह मूच्छित होकर थिर पड़ा था और रुक्मिणी ने इसके प्राण बचाए। अपने वचन के अनुसार घर न लीटकर, इसने एक दूसरा नगर बसाया था।

रुक्सिणी—विदर्भराज भीष्मक की कन्या, रुवमी की विहन श्रीर श्रीकृष्ण की स्त्री। कृष्ण श्रीर रुक्मिणी दोनों एक दूसरे की प्रशंसा सुन एक दूसरे पर मोहित थे पर भीष्मक श्रीर रुक्मी रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से न कर जरासंध के कहने से शिशुपाल से करना चाहते थे। श्रीत में शिशुपाल से विवाह करने की तैयारी होने लगी। विवाह के पूर्व पूजा करके श्राते समय कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। रुक्मी, भीष्मक, जरासंध तथा शिशुपाल श्रादि ने उनका पीछा किया पर सभी हार गए। रुक्मी ने प्रतिशा की थी कि बिना कृष्ण को मारे श्रीर रुक्मिणी को मुक्त किए वह घर न लौटेगा। कृष्ण के वाण से मूच्छित होकर गिर गया श्रीर कृष्ण उसका बध करने जा रहे थे पर रुक्मिणी के कहने से केवल बाल काट कर छोड़ दिया। रुक्मी प्रण पूरा न कर सकने के कारण घर न जा सका श्रीर श्रपने राज्य में एक नगरी बना कर रहने लगा। श्री कृष्ण ने द्वारका पहुँच कर रुक्मिणी से विधिवतः

शादी की । कृष्ण को किनमणी से प्रद्युग्न श्रादि दस पुत्र तथा एक पुत्री— कुल ११ सन्ताने पैदा हुई। किनमणी कृष्ण की पटरानी धी। इन्हें लद्मी का श्रवतार कहा गया है।

रुद्र— एक वैदिक देवता । महादेव शंकर का यह विध्वंसातमक रूप या पत्त है । वेद में उनका यही रूप मिलता है । पैदा होते हो रोने के कारण इनका नाम रुद्र पड़ा । रुद्रों की संख्या ११ कही गई है और ये कश्यप श्रीर सुरिभ के पुत्र कहे गए हैं । एक मत से रुद्र या रुद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के भूमध्य से हुई है । दे० 'महादेव'।

रेगुका— प्रसेनजित की पुत्री श्रीर जमदिश की पत्नी। परशुराम इन्हीं के पुत्र थे। विशेष के लिये देखिए 'जमदिश' श्रीर 'परशुराम'।

रेवती — बुशस्थली के राजा रेवत की कन्या और कलराम की स्त्री ।
रेवती इतनी मुद्ध थी कि उसके पिता ने ब्रह्मा से उसके लिए एक
मुद्ध पित बनाने या बतलाने की प्रार्थना की । ब्रह्मा ने प्रार्थना स्वीकार
कर उसके योग्य बलराम को बतलाया । रेवती को निशठ और उल्मूक
नाम के दो पुत्र हुए थे । बलराम की मृत्यु के बाद उनके साथ रेवती
सती हो गई। दे० 'बलराम'।

रैदास—रामानन्द की शिष्य परंपरा के एक प्रसिद्ध सन्त कि । इन्हों मीरों का गुरु भी कहा जाता है। यद्यपि ऐसा मानना अशुद्ध है। वस्तुतः ये मीरों की सास के सास रानी काली के गुरु थे। इनकी माता का नाम धुर्राविनया तथा पिता का नाम रम्धू था। ये जाति के चमार थे। इन्हों के आधार पर चमार जाति के लोग अपने को रैदास कहते हैं। इन्होंने अपना एक सम्प्रदाय भी चलाया था, जिसे रैदाकी सम्प्रदाय कहते हैं।

रोमपाद--श्रंग देश के एक राजा। एक बार इन्होंने ब्राह्मणों का श्रपमान किया जिससे राज्य भर के ब्राह्मण चले गए श्रीर पूरे राज्य में स्था पड़ा। राजा ने पंडितों को बुला कर स्था दृर करने की युक्ति पूछी । सब लोगों ने ऋष्यश्रङ्क मुनि को बुला कर यज्ञ करने की राय दी । (दे० 'ऋष्यश्रङ्क') राजा ने वेश्याओं को भेजकर पहले ऋष्यश्रङ्क मुनि को आकर्षित किया, जब वे आकर्षित हो गए तो वेश्याएँ उन्हें अपने साथ अंग देश में ले आई । उनके आते हो वर्ग होने लगी । ऋष्यश्रङ्क मुनि के पिता ने योग से यह सब जान लिया और दौड़े उस राज्य में आए । रोमपाद ने सुना तो बहुत डरे और उन्होंने दशस्य की कन्या शांता का जिसे उन्होंने पीष्य पुत्री के रूप में अपने यहाँ रक्ता था, ऋष्यश्रङ्क से व्याह कर दिया । यह देल कर ऋष्यश्रङ्क के पिता प्रसन्न हो लौट गए । रोमपाद महाराज दशस्य के मित्र थे । इन्हें लोमपाद भी कहते हैं ।

रोहिणी - वमुदंब की स्त्री ब्रौर बलराम की जननो । कंस के डर से रोहिणी ब्रवने पुत्र बलराम के साथ गोकुल में नन्द के घर रहती थी। यदुवंश की समाप्ति के बाद वसुदेव के साथ रोहिणी सती हो गई।

रोहित, रोहितास्य — हरिश्चन्द्र श्रीर शेव्या का पुत्र । दे॰

<sup>4</sup>हरिश्चन्द्र'।

रीरव--एक भीषण नरक का नाम।

लंका--एक द्वीप का नाम । त्रिक्ट पर्वत के एक शिखर पर वती हुई यह पूरी रावण को राजधानी थी। इसे स्वर्णनिर्मित कहा गया है। इसे सिंहत भी कहा गया है। योगियों का इसे सिंहिद स्थल माना जाता रहा है। यह मुक्तमानों का भी तीर्थ स्थान है।

कुछ त्राधिनिक विद्वानों के त्रातुसार यह लंका त्राधिनिक श्री लंका (सीलोन) नहीं है। वह कहीं मैडागास्कर के पास थी।

लक्ष्मण—दशरथ के पुत्र जो सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुए थे। ये शत्रुवन के साथ ही पैदा हुए थे। इनका राम से विशेष स्नेह था। ये शेष के अवतार कहे जाते हैं। राम के साथ ये भी विश्वामित्र के आअम में गए थे। जनकपुर में इनका विवाह उर्मिला से हुआ। ये राम के साथ वन में गए। पंचत्रटी में सूर्यांगावा राम के यहाँ से लीट कर इनके यास गई श्रीर इन्होंने उसके कान तथा नाक काट कर उसे विरूप कर दिया। वाल्मीकि समायण के श्रानुतार लक्ष्मण ने शूर्यांणावा को सीता पर श्राक्तमण करते देख ऐसा किया था। लंका में इन्हें शक्ति लगी यी जिसे टीक करने के लिए इनुमान संजीवनी लाए। इन्द्रजात का व्य लक्षमण ने किया था। लक्ष्मण को उमिला से श्रंगद श्रीर चद्रकेंद्र नाम के दो पुत्र हुए। सम की मृत्यु के बाद इन्होंने सरसू में शरार त्यागा। लक्षमण अपनी उपना के लिए प्रतिद्ध थे। देव 'उमिला'।

लक्ष्मी -- विष्णु की पाना तथा एक मत से काम की माता । समुद्र मंथन से निकले १४ रहनों में से यह एक थीं। पौराणिक साहित्य में इनकी उत्पत्ति के विषय में अनेक कथायें मिलती हैं। एक मत से ये अप्रादित्य को पत्नी तथा पर्गु और उपाति की कन्या हैं। अरुष्वेद में यह शब्द सीमाप्यवती के अर्थ में प्रमुक्त हुआ है। लच्मी धन की अधिक्ठाओं देवी हैं तथा सर्वदा युवती रहने वाली कही जाती हैं। इनका वाहन उच्लू है। लच्मी और सरस्वती में विर् है। सीता और स्विमणी लच्मी की ही अवतार मानी जाती हैं। दे॰ विष्णु '।

ललिता—एक गोप वाला तथा राधा की श्रंतरंगिनी सखी। मीरा-बाई को इनका अवतार कहा जाता है।

लव —राम श्रीर तीना के पुत्र। इनका जन्म वाहमीकि के श्राथम में हुत्रा था। राम ने उत्तर कोशज़ के श्रंतर्गत आवस्ती नगरी में इनकी राजधानी बनाई थी। एक मत से ये कुश के जुड़वा भाई ये पर दूसरे सत से सीता के गर्भ से केवल इन्हीं वा जन्म हुआ था। एक दिन सीता इन्हों लेकर नहाने चली गई। रोज़ वे इन्हों नहीं ले जाती थीं श्रदा वाहमीकि उस दिन लव को श्राथम में न देख चिंतित हुए। उन्होंने तुरन्त कुश से एक दूसरे लव की उत्पत्ति की। जब सीता लौटीं तो उनके साथ श्रमजो लव था सानः दुश से उत्तर लव का नाम कुण रख

२१८: हिन्दी साहित्य की ग्रंतकथाएँ

कर ऋषि ने उसे सीता को दे दिया। इस प्रकार सीता के लघ और. कुशादी पुत्र हो गए।

लवणासुर— कुम्भीनसी के गर्भ से मधु का एक पुत्र जो मधुरा में रहता था। लवणासुर को अपने पिता से शङ्कर का दिया एक शूला मिला था जिसके कारण वह अवध्य हो गया था। शङ्कर का ऐसा वर्दान था कि वह शूल जब तक उसके हाथ। में रहेगा उसे कोई नहीं मार सकेगा। जब लवणासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो राम ने शतुझ को इसे मारने को भेजा। शहूझ ने लवणासुर का बध उस समय किया जब उसके हाथ में शूल नहीं था।

लाक्षागृ ह- एक बार वारणावत रगर में महादेव का कोई मेला लगने वाला था। उस नगर तथा मेले की प्रशंसा सुन पांडव अपनी माता कुन्ती के साथ जाने को तैयार हुए। यह सुन दुर्योधन ने अपने एक दुष्ट मंत्री पुरोचन को वहाँ भेज एक लाक्षाग्रह तैयार कराया श्रीर उसमें पांडवों को जलाने के लिए पुरोचन इनकी प्रतीक्षा करने लगा। उचित समय पर पांडव वहाँ पहुँचे श्रीर कुछ दिन इधर उधर विताने के बाद उस लाचा यह में रहने लगे। घर को देखने से तथा विदुर के कुछ सन्देशों से पांडवों को यर का पूरा रहस्य ज्ञात हो गया। विदुर के भेजे एक व्यक्ति ने उस घर में एक ऐसी सुरङ्ग बनाई जिसके द्वारा के लोग श्राग लग जाने पर भी बाहर निकल सकें। जिस दिन पुरोचन आग लगाने वाला था पांडवों ने नगर के ब्राह्मणों का भोज किया ! बहुत से गरीब भी खाने श्राए। छव लोग तो खा-पीकर चले गए पर एक भीलनी अपने पाँच पुत्रों के साथ खाकर वहीं सो रही। रात में जब पुरोचन सो गया भीम ने पहले उसके कमरे में आग लगाई और फिर चारों क्रोर श्राग लगी वह माता तथा भाइयों के साथ सुरङ्ग से बाहर निकल गया। सबेरे भीलनी को श्रपने पाँच पुत्रों के साथ जला देख लोगों ने समभा कि पांडव अपनी माता कुन्ती के साथ जल मरे

पुरोचन भी श्राने पाप का फल, जल कर, पा गया। हुर्योचन के पास जब भीलनी श्रीर उसके पुत्रों के जलने को रूबर पहुँची तब वह बहुत प्रसन्न हुश्रा पर बाद में जब यथार्थता का पता चला तो उसे श्रपने बहुयन्त्र को श्रसफल हुश्रा देख बड़ा दुख हुश्रा।

लुकमान — एक बड़े बिद्धान । ये बाकर के बेटे थे श्रीर श्रफ्रीका के नूबा के स्थान पर पैदा हुए थे । इनकी पढ़ाई शाम में हुई थी। इन्होंने नीति की बहुत सी कहानियाँ श्रीर बार्त लिखी हैं। यूनानी लोग इन्हीं को एसप कहते हैं। मरने के बाद ये फिलस्तीन में दफनाए गए।

छैला— अरब के नज्द नामक स्थान के एक अमीर आमिर की पृत्री। लैला का रक्ष रात जैसा काला था, इसिलए वह लैला कही जाती थी। इसका घर मजन् के घर के बगल में था। एक बार मजन् लेला के घर से मट्टा लेने आया, उसी वक्त दोनों में प्रेम हो गया। जब दोनों के घर वालों को इसका पता चला तो उनका एक दूसरे के घर आना-जाना बन्द हो गया। पर प्रेम बढ़ता ही गया और अन्त में मजन् पागल होकर लैला के प्रेम में नक्षा घूमने लगा। मजन् के पिता तथा सम्बन्धियों की यह दशा देख मजन् पर दया आई और उन्होंने लैला के पिता से मजन् के साथ शादी कर देने का प्रस्ताव किया पर उसने यह स्वीकार न किया और लैला की शादी एक दूसरे आदमी से कर दी। लैला अपने ससुराल में कुढ़-कुढ़ कर मर गई। दे० 'मजन्'।

लोपामुद्रा— एक लड़की जिसकी रचना अगस्त्य ने विभिन्न जीवों के सीन्दर्य को एकत्र कर की थी और चुपके से विदर्भराज के यहाँ दें आए थे। लोग इसी कारण लोपामुदा को विदर्भराज की सन्तान समभते थे। जब लोपामुद्रा युवती हुई तो अगस्त्य ने स्वयं उससे विवाह किया। आरम्भमें अगस्त्य बहुत दिन तक ब्रह्मचारी रहे थे। बाद में जब उन्हें पता चला कि उन्हें कोई सन्तान न होने के कारण उनके पूर्वज नरक में हैं.

२२०: हिन्दी साहित्य की श्रंतर्कथाएँ

तो विवाह के लिए योग्य लड़की खोजने लगे और न मिलने पर उन्होंने लोपामुद्रा का निर्माण किया था।

वकासुर—एक चक ग्राम के समीप रहने वाला एक दानव । पास से गाँव के लोग इसके पास खाने के लिए प्रतिदिन एक आदमी तथा कुछ अन्न मेजते थे। एक बार कुन्ती अपने पुत्रों के साथ उसी गाँव में एक ग्राह्मण के यहाँ ठहरी थी। उस दिन संयोग से उस ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र की वकासुर के यहाँ जाने की बारी थी जिसके कारण उसकी माता रो रही थी। कुन्ती को जब यह जात हुआ तो उसने मीम को मेजा। मीम ने वकासुर को मार डाला और इस प्रकार उस गाँव का सङ्कट सर्वदा के लिए दूर हो गया।

वरुग-- वन्न ग्रापने प्राचीन रूप में सबसे बड़े देवों में एक थे। ये पूरे ब्रह्मांड के स्वामी समक्ते जाते थे। कहीं-कहीं इन्हें रात का स्वामी भी कहा गया है जैसे मित्र या सूर्य दिन के स्वामी हैं। वाद में वरुण केवल समुद्र ग्रीर निदयों के स्वामी रह गए। इनकी सवारी मकर कहीं जाती है। वरुण की गणना कश्यप ग्रीर त्रादिति के त्राठ पुत्रों में भी होती है। इस हिन्द से वे त्रादित्यों में भी त्राते हैं। हरिश्चन्द्र ने श्रपने पुत्र रोहित की प्राप्ति वरुण की उपासना से की धो श्रीर प्रण किया था कि उसे वरुणयत्र में विलद्दान करेंगे। दे० 'हरिश्चन्द्र'। ये पश्चिम दिशा के दिक्पाल तथा जल के देवता हैं।

वसिष्ठ--प्रिद्ध ऋषि जो नारद आदि की माँति सभी युगों में जीवित कहे गए हैं। ये सप्तर्षियों और प्रजापितयों में भी गिने जाते हैं। एक वार एक यह में उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का बीर्य स्वितित हो गया। इसे एक यक्तकुण्ड और कुम्भ में रक्खा गया हसी से वसिष्ठ और अगस्य का जन्म हुआ। पुगाणों में इन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया है। वसिष्ठ और राजा निमि से एक बार म्हण हुआ था और दोनों ने दोनों को मर जाने का शाप दिया। दे॰ 'निमि'।

विस्ट के वास निद्नी थी जिसके लिए इनमें श्रीर विश्वाभित्र में युद्ध हुआ था। निद्नी ने एक सेना देकर विस्ट की सहायता की श्रीर विश्वामित्र हार गए। उनके भी पुत्रों को विस्ट ने जला दिया। विस्ट की प्रधान पत्नी कर्दम की कथा। श्रेरवती थी। इनके श्रितिरक्त सर्जा तथा श्राह्माला श्रादि भी उनकी कई स्त्रिशों थीं जिनसे इनको बहुत सी संतानें हुई। दें विश्वाभित्रे निद्दनी।

वसु--देवतात्रों का एक समूह जिममें = देवता हैं। विभिन्न प्रंथों में हन त्याट देवतात्रों के नाम के विषय में मतभेद हैं। महासारत के त्रनुतार इसमें घर, श्रुव, सीम, विष्णु, ऋनिल, श्रनल, प्रत्यूक तथा प्रभाम हैं। भागवत के शनुसान दल प्रजापित को कन्या वसु का विवाह धर्म से हुत्रा था। उसी के त्याटों यसु उत्पन्त हुए। एक वार त्याटों वसुत्रों ने विस्थित की गाय निद्नी की चौरी कर ली। उस पर कथ्ट हो विस्थित ने ज्याटों को मनुष्य हो जाने का साप दिया और त्याटों वसु शांतन त्रीर गङ्गा के त्याट पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। इनमें ७ को तो गङ्गा ने जनमते ही फेंक दिया पर चने भीष्म वस्त्र गए। दे० गङ्गां तथा 'शांतनु'। एक मत से = वसु इंद्र के सेवक थे।

बसुद्व--शिस यदुवंशी जो हुआ के पिता थे। इनकी कहीं देव-मीढ़ का और कहीं सूर का पुत्र होना लिखा है। इनकी माता का नाम मारिया था। पांडवीं की माता कुन्ती इनकी बहिन थी। एक मत से आहुक की सात पुत्रियों का विवाह इनसे हुआ था पर दूसरे मत से इनकी १२ स्त्रियाँ थीं जिनमें प्रधान देवकी और रोहिस्सी थी। देवकी से कुक्स थे और रोहिस्सी से बलगम। कुक्स और बलराम की मृत्यु के बाद वसुदेव मरे।

वासन--विष्णुका एक अवदार। ये १२ अंग्ल के थे। देव 'बिलि' तथा 'आदिति'। २२२ : हिन्दी साहित्य की श्रांतर्के थाएँ

वाराह--बिध्यु का तीसरा अवतार। एक बार हिर्गयकशियु का भाई हिर्गयाच्च पृथ्वी को घसीट कर पाता ज में ले गया। उसे मार् कर पृथ्वी का उद्धार करने के लिए विष्णु ने वाराह अवतार धारण किया और अपने कार्य में सकल हुए।

बाल्मीकि-प्रसिद्ध ऋषि ग्रौर भारत के श्रादि कवि। ये जन्म के ब्राह्मण् थे पर कुसंगति में पड़कर दुष्ट हो गए थे श्रीर लूटपाट करते थे। एक बार इन्हें कुछ साधुया सप्तर्षि मिले। साधुन्नों का सामान ये छीनना ही चाहते थे कि उनमें से एक ने कहा - 'पहले श्रपने घर जाकर पूल श्राश्रो कि चोरी करके तुम सबका पेट भरते हो, क्या वे सब तुम्हारे पाप का भी हिस्सा लेंगे !' बाल्मीक घर जाकर पूछा तो सभी ने इनकार किया। यह सुनकर उसकी आँखें खुली और वे साधुत्रों की शरण में त्राए। उन्होंने राम राम जपने को कहा पर जब उसके सुँह से यह न निकला तो साधुत्रों ने 'मरा-मरा' कहने को कहा श्रीर यही उलटा नाम मरा-मरा कहते कहते वाल्मीकि 'राम राम' कहने लगे श्रीर श्रंत में इतने लीन हुए की वर्षों तक एक स्थान पर पड़े रहे। दीमकों (वाल्मीकि) ने मिटी से इनको ढक दिया। फिर कुछ दिन वाद जब वे ही खाधु ग्राए तो वालमीक से डका देख इनको वालमीकि नाम से पुकारा श्रौर तब ये उठे। वनवास में गर्भवती सीता इन्हीं के श्राश्रम में थीं। वाल्मीकि ने ही लव कुश को बढ़ाया ख्रीर बाल्मीकि रामायण की रचना की । 'दे॰ 'लव' 'कुश' 'सीता' 'बाहमीक' ।

वासुिक — कर्यप श्रीर कद्रू के पुत्र जो सर्पों में प्रधान है। इनकी बहिन का नाम मनसा था जिसका विवाह वासुिक ने श्रपने कुल के रह्यार्थ जरस्कार मुनि से किया था जिनसे उसे श्रास्तीक नाम का पुत्र पैदा हुश्रा। श्रास्तीक ने ही जनमेजय से पार्थना कर नागयश बंद करवाया नहीं तो सारे सर्प कुएड में गिर कर जल गए होते। समुद्र-

भंपन के समय वासुकि नाग को रस्ती बनना पड़ा था। दे॰ 'समुद्र-भंधन'।

विंच्याचल — एक पर्वत । एक बार हिमालय को नीचा दिखाने के लिए विंध्याचल ने सूर्य से कहा कि सुमेर पर्वत की भाँति मेरी भी प्रदक्तिणा किया करो पर सूर्य ने नहीं माना । इस पर विंध्याचल बढ़ने लगा छीर बढ़कर उसने सूर्य का मार्ग रोकना चाहा । यह देख देवताछों ने अगरन्य ऋषि से प्रार्थना की और अगस्य विंध्याचल के पास गए । विन्ध्य ने उन्हें देखते ही लेटकर साष्टांग प्रयाम किया । ऋषि ने कहा कि जब तक में न लीटूँ इसी प्रकार पड़े रहना । यह कह ऋषि चले गए और किर कभी न लीटे । कल यह हुआ कि पर्वत उसी प्रकार पड़ा रह गया । आज भी विज्ञान वेना हों का कहना है कि हिमाजय आदि की भाँति यह पर्वत वड़ नहीं रहा है और शान्त पड़ा है ।

विचित्र दीर्थ---शांतनु श्रीर सत्यवती के छोटे पुत्र श्रीर चित्रांगद् के श्रनुज । इसका विवाह श्रंविका श्रीर श्रंवालिका से हुश्रा था जो काशिराज की कत्या थीं श्रीर भीष्म द्वारा हर कर लाई गई थीं । विचित्र-वीर्य च्य रोग से पोड़ित हो मर गए श्रीर उन्हें संतान न थी । सत्यवती के कहने से भीष्म ने व्यास द्वारा नियोग कराकर श्रंविका श्रीर श्रंवालिका से घृतराष्ट्र श्रीर पांडु की उत्पत्ति कराई ।

विजय — विष्णु के जय और विजय दो पार्षद थे। दोनों ने सनकादि ऋषियों को एक वार विष्णु से मिलने से रोका और उनके शाप से इन्हें रास्त्रस बनना पड़ा। इनकी आर्थना पर ऋषि ने किर यह भी वर दे दिया कि विष्णु से शत्रुता या मित्रता करने पर तुम लोगों की मृक्ति हो जायगी। दे० 'जय'। विजय कमशाः हिर्प्यकशिषु सुंभकर्ण और कंस हुआ और विष्णु के अवतारों के हाथों से मारा जाकर सुक्त हुआ।

## २२४ : हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

विद्यालाक्ष — मिह्यासुर का एक भयानक हेनापति जिसकी ग्राँके विद्याल की भौति थी। यह पाँच सी ग्रायुत सेना लेकर महिपासुर की ग्रीर से दुर्गी से लड़ने ग्राया ग्रीर उन्होंने तलवार से इसका सर काट.

विद्धर—- ग्रंबिका ग्रीर ग्रंबालिका की नियोग कराते देख उनकी एक दासी की भी इच्छा हुई ग्रीर उसने भी व्यास से नियोग कराया जिससे विदुर की उत्पत्ति हुई थी। ये बड़े सज्जन थं। भृतराष्ट्र के मंत्री होने पर भी ये पांडवों की भलाई चाहते थे। इन्हीं के संकेत के कारण पांडव लाचागृह में जलने से वच सके। उन्हें पूर्व नन्म का धर्मराज कहा जाता है। महाभारत युद्ध रोकने की इन्होंने बड़ी कोशिश ही पर कोई फल न निकला। प्रसिद्ध 'बिदुरनीति' उन्हीं की लिखी है। युद्धीपरांत ये पांडवों के भी मंत्री हुए थे। बाद में ये वन में चले गए ग्रीर वहीं इनका देहांत हुआ।

विदुला—होवीर की महारानी ग्रीर संजय की माता। महाराज की मृत्यु के बाद सिंधुराज ने इनके राज्य पर त्राक्रमण किया। पहले तो संजय बड़ा भयभीत हुन्ना पर विदुला के उत्हाहित करने से इसे जोश श्राया ग्रीर युद्ध में सफल रहा। विदुला द्वारा दिया गया 'विदुलोन पाख्यान' लड़कों के लिए सुन्दर नीति-ग्रन्थ है।

विनता--प्रजापित दत्त् की कन्या श्रीर कश्यप की स्त्री। श्रहण् श्रीर गरुड़ इसके ही पुत्र थे। एक बार हार जाने के कारण बिनता की अपनी सौत कद्र की, ५० वर्ष तक गुलामी करनी पड़ी थी; पर गरुड़ ने स्वर्ग से श्रम्त लाकर श्रपनी माता को गुक्त किया। दे० 'गरुड़'। भागवत के श्रमुसार विनता गरुड़ की स्त्री थी।

विभीषण—विश्रवा मुनि का पुत्र श्रीर रावण का भाई। दें । 'रावण'। इसका स्वरूप बहुत डरावान था। इसी कारण इसका नाम विभीषण या। श्रपने भाइयों के साथ इसने भी घोर तप किया तथा ब्रह्म से धार्मिक होने का वर मांगा। राधनों में होते हुए भी यह राम का भक्त था। इसी ने राम से बतलाधा कि रावण के हृदय में अमृत-कुरुड है और बिना उसे जलाए वह नहीं मारा जा सकता। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ही लड़ा का राजा हुआ।

विरज्ञा-- एक गोपी। गोकोल में एक बार राधा को न पा कृष्ण विरज्ञा के पास चले गए। राधा ने ज्यों ही सुना वे उस स्थान पर जा पहुँचीं। कृष्ण तो ग्रन्तर्वान हो गए पर विरज्ञा ने राधा के भय से नदी का रूप धारण कर लिया। बाद में फिर यह पूर्ववत हो गई।

विराट--मत्स्यदेश के राजा जहाँ पांडव द्रीपदी के साथ अज्ञात वनवास के समय विभिन्न प्रकार के नौकर बनकर रहे थे।

विराट्—भगवान का एक रूप। वामन भगवान जब विल सं तीन पग भूमि माँग चुके त्रौर भूमि लेने की बात त्र्याई तो उन्होंने त्रपना ऐसा विराट् रूप धारण किया कि पूरी पृथ्वी केवल दो पग हुई। ऋग्वेद में तथा भगवदगीना में भी विराट् रूप का बड़ा विराट वर्णन है। पुराणों में विराट् को ब्रह्मा का पुत्र कहा गया है। देव 'श्रघामुर' 'कुष्ण'।

विराध—एक राज्ञस जिसे दंडकवन में लच्मण ने मारा था। इसके जन्म के विषय में कई प्रकार की बातें मिलती हैं। श्रिविष्य प्रसिद्ध कथा निम्न प्रकार से हैं। एक तुंबुर नाम का गंधर्व रम्भा श्रप्यसा पर मोहित हो गया श्रीर इसी कारण कुवेर के यहाँ देर से पहुँचा। कुवेर ने उसे राज्ञस हो जाने का शाप दिया और वह सुपर्यन्य नाम के राज्ञस के पुत्र के रूप में शतद्भता के गर्भ से पैदा हुत्रा। कुवेर ने इसकी प्रार्थना पर शाप के साथ यह भी कहा कि रामावतार में तुम मुक्त होगे। राज्ञस होने के बाद तुंबुर का नाम विराध पड़ा। दंडकवन में वह सीता को लेकर भागने लगा। राम ने बाण चलाया तो यह और रूप्ट हुशा और राम तथा लच्मण को लेकर भागा। यह देखकर राम

२२६: हिन्दो साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

क्रीर लद्मण ने उसके दोनों हाथ काट डाले तथा लद्मण ने गङ्हा स्वीद कर उसे उसमें डाल स्थि।

विरोपन-एक दैत्य-जो प्रहाद का पुत्र तथा विल का पिता था।
पृथ्वी रूपी गाय को दूहते समय यह ऋसुरों का बछड़ा बना था।

विश्वकर्मा—शिल्पशास्त्र तथा कला के प्रसिद्ध स्त्राचार्य स्तरेर एक देवता। ये द्याठवें वसु प्रभास के श्रीरस पुत्र थे श्रीर लावण्य-मयी या योगिसिद्धा के गर्भ से पैदा हुए थे। इनका कार्य देवता हों के लिए भवन या विमान श्रादि बनाना था। लंका इन्हीं द्वारा बनाई गई थी। विश्वकर्मा स्त्रमर कहे जाते हैं। सुष्टि की रचना में इनका भी हाथ था इसी कारण इन्हें प्रजापित भी कहा गया है। एक मत से सूर्य की पत्नी संज्ञा इन्हीं की कन्या थी।

विश्वामित्र —एक प्रसिद्ध ब्रह्मार्ष जो जन्म से त्राघे त्तिय तथा त्राघे ब्राह्मण थे पर तथ से ब्रह्मा को प्रसन्न कर ब्राह्मण्य प्राप्त किया। इनके पिता का नाम राजा गाधि था। इनका यथार्थ नाम विश्वरथ था। ब्राह्मण्य प्राप्त करने पर ये विश्वामित्र कहे गए। राजा गाधि को पहले कोई पुत्र न था। उन्हें सत्यवती नाम की एक कन्या थी जिसका विवाह स्मृचीक ऋषि से हुत्रा था। ऋचीक ने सत्यवती तथा सत्यवती को माता के लिए दो चह दिए। एक से त्वित्रय गुण वाला पुत्र होता श्रीर दूसरे से ब्राह्मण । सत्यवती की माता अर्थात् गावि की पत्नी ने ब्राह्मण वाला चह खा लिया ग्रीर इसी कारण उनसे विश्वामित्र पैदा हुए।

विशिष्ठ से इन्होंने उनकी नंदिनी गाय माँगी पर उन्होंने नहीं दो। इस पर दोनों में युद्ध हुआ जिसमें निश्वामित्र हार गए। इनके बहुत से लड़के भी उस लड़ाई में काम आए। एक बार विश्वित तथा विश्वामित्र में सत्संग और तपस्या को लेकर विवाद छिड़ा। दोनों निर्णय के लिए शेष मगवान के पास पहुँचे। शेष की आशा से दोनों ने शेष के सिर से पृथ्वी उठाकर एक च्ला अपने कार लेने की कोशिश की।

विश्वामित्र हजार वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प करके भी न उठा सके पर विस्छ ने एक च्या के सस्यक्त के फज पर पृथ्वो को धारण कर लिया श्रीर इस प्रकार विश्वामित्र हार गए । बाद में एक बार विश्वामित्र ने विश्वामित्र को प्रसंसा करते सुनी तब से उनकी दुर्भावना दूर हो गई श्रीर दोनों भित्र हो गए । तिरांकु को विश्वामित्र ने हो सग्रीर स्वर्भ भेजना चाहा था । दे॰ तिरांकु को विश्वामित्र ने हो सग्रीदा भी विश्वामित्र ने हो लो थी । दे॰ 'हरिश्चन्द्र'। विश्वामित्र के वोर्थ से मेनका को गर्भ रह गया था जिससे शकुन्तला का जन्म हुआ था । दे॰ 'शकुन्तला'।

विश्वामित्र राम तथा लद्मण को त्राप्ते त्राप्तम में लेगाए थे जहाँ से ये लोग जनकपुर गए।

विष्णु — हिन्दु श्रों के एक प्रचान देवता । ऋगवेद में विष्णु 'त्रिविकम' श्रयांत् तान हगों में सारे विश्व का श्रातिकमण करने वाले कहे गए हैं। इस प्रकार विष्णु का श्रयं सूर्य है। इसका ही विकिसत रूप वामन श्रवतार में र या ३ डगों में संसार को नापने का है। ऋगवेद के बहुत बाद विष्णु प्रचान देवता स्वोकृत हुए। पुराणों में इनके र० या २४ श्रवतारों का उल्लेख मिलता है जिनमें से निम्नलिखित २० को प्रचानता दो जातो है — मत्ह्य कच्छा, वाराह, मृतिह, वामन, परणुराम, राम, कृष्ण, बुद तथा कि हि । सनुद्रमंथन में प्राप्त लद्मी, को इन्होंने पत्नो रूप में ह्वोकार किया। उनके साथ ये कोर सागर में शेषनाम को शेषा पर शयन करते हैं। इसो श्रवस्था में इनको नामि से एक कमल की उत्पत्ति हुई जिससे ब्रह्मा का जन्म हुश्रा।

विष्णु ही पगवान हैं ऋोर ब्रग्नः, विष्णु, शिर का रूस चारण कर वे संसार का निर्माण, परिशालन श्रीर संहार करते हैं।

भृगु ने ब्रह्मा, विष्णु त्रोर महेश का परोत्ता लेकर विष्णु को सबसे बड़ा बोलेज किया था। भृगु ने हो इनके वक्त पर लात मारो थी जिलका २२८: हिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

निशान भृगु रेखा के नाम से प्रांसद्ध है। दे० 'भृगु' इन्होंने नाग्द कः गुर्व दूर किया था। दे० 'नारद'।

ये श्यामवर्ण हैं श्रीर सदेव युवा रहते हैं। इनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा, तथा पद्म कहे जाते हैं। इनके शंख का नाम पांच-जन्म, चक्र का नाम सुदर्शन, गदा का नाम कौमोदकी तलवार का नाम नन्दक तथा धनुप का नाम शार्क्क है। विष्णु के एक हाथ में स्यमंतक मिण् बँधी रहती है तथा वैनतेय गरुड़ इनके वाहक माने जाते हैं। गंगा विष्णु के चरण से निकली कही जाती है इनके नाम के पर्याय सहस्रों हैं। एकमन से सरस्त्रती भी मूलतः इनकी पत्नी थीं। लच्मी सरस्वती के भगड़े से परेशान होकर इन्होंने सरस्वती ब्रह्मा को दे दी थी। दे 'तुलसी', 'लच्मी', 'श्रुवतार' तथा 'श्रुवरीष' श्रादि।

वीरभद्र — शिव का एक गगा। दत्त प्रजापित के यहा में जब यहा कुएड में कृद कर सती ने प्रागा त्याग दिया तो शिव ने वीरभद्र की यहा नष्ट करने के लिए श्रपने मुँह से पेदा किया था।

वीरमिणि—एक प्राचीन राजा, जिनकी राजधानी देवपुर थी। राम के ग्रश्वमेध यह का घोड़ा इनके पुत्र स्कमांगद ने पकड़ लिया ग्रीर दोनों ग्रोर से युद्ध हुन्ना। वीरमिण की ग्रोर से शिव भी लड़ने श्राए ग्रीर उन्होंने शतृह को ग्रपने पाश में बाँध लिया। श्रंत में राम ने श्राकर शतृह तथा घोड़े को छुड़ाया।

वृत्रासुर— एक दानव जो स्वध्य का पुत्र था। इसी को मारने के लिए इन्द्र को द्योचि ऋषि की हड्डी का वज्र बनाना पड़ा। जब इंद्र ने वृत्रासुर के दोनों हाथ काट डाले तो यह इन्द्र को उनके ऐरावत के साथ निगल गया। इन्द्र इसका पेट फाड़ कर बाहर आए और इसका सर काट कर उसे मार डाला। यह सूखे या अकाल का दानव था। इन्द्र ने इसे मार कर पानी बरसाया था।

वृषभानु - रावा के पिता जो सुरभानु श्रीर पद्मावती के पुत्र थे।

उनकी स्त्री का नाम कीर्तिथा। पहले ये रावल गाँव में रहते थे पर बाद में कंस के उपद्रव से बरसाने में चले आए।

वृपली - विचित्रवीर्य की रानियों खंबिका तथा खंबालिका की दासी। एक बार खम्बालिका ने स्वयं व्यास के पास न जाकर, ममें बारस करने के लिए दासी वृपलों को हो ख्राने वस्त्र पहना कर भेज दिया जिससे बिद्दर का जनम हथा।

येनु — उत्तानगर के कुल में श्रुव के बहुत बार एक श्रंग नाम का राजा हुआ। इन्हें कोई सत्तान न थे। पुत्रोशित यज करने पर वेन नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई जो माता के प्रनाव से बहा श्रश्याचारो राजा हुआ। इसने श्राने राज्य में सारे धर्म-कर्म बन्द करा दिए तथा ईश्वर के स्थान पर श्रुपनी पूजा प्रतिष्ठित की। इस पर कुछ होकर श्राह्मणों ने उसे शाप दिया श्रीर वह मर गया। वेन को कोई सन्तान न थी श्रुतः मृत्यु के बाद हाहाकार मचा। बाह्मणों ने इसके श्रुव के हाथ को हिलाया तो उससे 'पृथु' नाम के प्रतापी श्रीर धार्मिक राजा को उत्पत्ति हुई। दे० 'पृथु'।

व्यास--इन्हें कृष्ण द्वेपायन या वेद्ध्यात भी कहते हैं। सांतनु की पत्नी सत्यवती ने कुमारावस्था में पराश्चर मुनि से संनोग किया था जिसके फलस्वरूप व्यास का जन्म हुन्ना। इनका जन्म ग्रुंधरे में एक द्वीप पर हुन्ना ग्रीर ये काले थे ज्ञतः ये कृष्णहेंपायन करे गए। वेदो का संग्रह एवं विभाग करने के कारण इन्हें व्यास या वेदव्यास भी कहते हैं। ये बड़े विद्वान तथा जानो थे। वेदो के प्रथक्षण के ज्ञतिरिक्त महाभारत को व्यास का ही बनाया कहा जाता है। यह बनाकर बोलते गए थे श्रीर गणेश उते लिपिवद करते गए थे। बीच में कलम दूर जाने के कारण गणेश ने ज्ञपना एक दाँव तोड़कर लिखना प्रारंभ किया इसी से वे एकरदन हो गए।

व्यास की माँ सत्यवती की दोनों पुत्रवधुएँ विधना थीं स्रीर उन्हें

२२०: इन्दी साहित्य की ग्रांतकीथाएँ

कोई संतान भी न थी। सत्यवती के वहने से त्यास ने उन दोनों से नियोग द्वारा धृतराष्ट्र श्रीर पांडु दो पुत्रों को पैदा किया। इसके अतिरिक्त उनकी दासी से भी इन्सोंने एक पुत्र पैदा विया को बिदुर कहलाया। दे० 'श्रंबिका', 'श्रंबालिका', 'सत्यवती'।

शंखासुर— एक दैत्य जिसने ब्रह्मा के पास से देद चुरा लिया या श्रीर फिर समुद्र में हिए गया था। इसी के लिए भगवान विष्णु को मत्स्य श्रवतार धारण करना पड़ा था। उन्हीं ने इसे मारकर वेद् का उद्धार किया।

शंबर--एक दैत्य जो दिवोदास का शत्रु था। इसे किसी पर्वत के नीचे गिराकर इंद्र ने मार डाला!

शक्तला—यह विश्वामित्र की श्रीरस पुत्री थी जो मेनका नाम की श्रप्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इसके पैदा होते ही मेनका स्वर्ग चली गई श्रीर इसे मालिनी नदी के किनारे छोड़ दिया। कएव ऋषि ने इसे पाला-पोसा श्रीर उन्हीं के श्राश्रम में यह बड़ी हुई। शकुन्तला का गंधव विवाह दुष्यंत से हुश्रा था जिससे इसे मरत नाम का वीर पुत्र पैदा हुश्रा। दे० 'दुष्यंत'।

राकुंन--सुबलराज का पुत्र, गांधारी का माई श्रीर कौरवों का मामा। यह बड़ा दुष्ठ था। इसे दुर्योवन ने श्राना मंत्री बना रखा था। पांडवों को इसने बड़ा किंदित किया श्रीर श्रेतत. श्रपने पुत्र सहित सहदेव के हाथ से मारा गया। कहा जाता है कि किसी का कुछ ऐसा शाप था कि भीम जो भी खायँगे उसका पाखाना शकुनि को होना पड़ेगा। इसके कारण भीम को इसे परेशान करने के बहुत से मौके मिलते थे श्रीर वे करते थे। इसी श्राधार पर हिन्दी में एक लोकोक्त है--खायँ भीम पाखाना हो शकुनी।

शची--दानवराज पुलोम की पुत्री और इंद्र की स्ती । इन्हें इन्द्राणी, दुलोमजा तथा माहेंद्री आदि भी कहते हैं। इन्द्र से इन्हें जयंद

ह्यीर जयंती हो संताने थी। एक कथा के इन्हिसार इनकी संताने एक भी से उत्पन्न हुई थीं। नहुष ने इन्द्रासन के स्वामी होने पर इन्हें ह्यानी पतनी बनाना चाहा था पर किसी प्रकार ये वच गई। दे० नहुष, 'इन्द्र'।

शतरूष — यह संसार की प्रथम स्त्री है। इन्हें ब्रह्मा की मानस कःया तथा स्त्री कहा गया है। प्रथम मनु 'स्वायंभुवमनुं की उत्पत्ति इन्हीं से हुई थी। पर विष्णु पुराण के अनुसार शतरूष स्वायंभुव मनु की माता न होकर स्त्री थीं। एक अन्य मत के अनुसार ब्रह्मा ने अपने शरीर को दो भागों में वाँटा। बँटे भागों में दायाँ तो मनु ख्रीर वायाँ शतरूषा हुआ फिर इन्हीं दोनों से सुध्टि चली। दे० 'मनुं।

शतानन्द— राजा जनक के एक पुरोहित। 'रामादि के व्याह में जनक की श्रोर से ये ही पुरोहित थे ।

राहुझ— सुमित्र के गर्भ से उत्पन्न लदमण के होटे भाई।
राम के साथ जैसा प्रेम लदमण का या भरत के साथ वैसा हो
प्रेम शहुन का था। इनकी स्त्री का नाम श्रुतकीति था जो सीता का
बहन थीं। मथुरा के लवणासुर को शबुन ही ने मारा था। शबुन को एक बार शंकर ने श्रुपने पाश में बाँच लिया था। दे० 'वीरमणि'
'लवणासर'।

शान — ल्राया के गर्भ से सूर्य के श्रीग्स पुत्र। श्रापनी स्त्री के शाप से इनकी दृष्टि कृर हो गई थी। गरोशा को ज्यों ही इन्होंने देखा उनका सर कट गया। एक अन्य मत से शान बलराम श्रीर रेवती के भी पुत्र कहे जाते हैं। इनका प्रभाव बड़ा जुरा कहा गया है। जिनके पैन में शान होते हैं वह कभी एक स्थान पर नहीं बैठता। नारद मुनि इसी श्रेशी के थे।

शमीक — एक प्रसिद्ध ऋषि जो शृङ्की ऋषि के पिता थे। परीचित ने इन्हीं के गले में मरा साँप डाल दिया था जिसे देख इनके पुत्र श्टेंगी बहुत रुष्ट हुए श्रीर उन्हें तचक द्वारा काटे जाने का शाप दिया। २३२ : इन्दी साहित्य की ख्रंतकीथाएँ

दे॰ 'परीद्यित'। शमीक ने शाप सुनकर बहुत पश्चात्ताप किया क्योंकि वे ऐसा नहीं चाहते थे।

शर्मिष्ठा--दैत्यराज वृपपर्वा की पुत्री जो दैत्यगुरु शुक्र की कन्या देवयानी की सखी थी। इसे देवयानी की दासी बनाकर नहुष के पुत्र राजा ययाति के यहाँ जाना पड़ा था। इसकी प्रार्थना पर ययाति ने इसके साथ संभोग किया जिसके लिए उन्हें शुक्र का शाप सहना पड़ा। दे॰ 'ययाति' 'देवयानी'।

शलय—एक महाभारतकालीन कौरव-निहास राजा जो मद्र देश के स्वामी थे। महाभारत के युद्ध में सोजहवें छौर सत्रहवें दिन ये कर्ण के सार्थी बने थे। १८वें दिन कर्ण के मरने पर शहय हेनापित बनाए गए खाँग उसी दिन युधिष्ठिर के हाथ से इनकी मृत्यु, हुई।

श्वरी—पंपासर पर मतंग मुनि के त्राश्रम के पास रहनेवाली एक भीलनी जिसका नाम श्रमणी या श्रमण था। यह भगवद्भक्त थी। मतंग मुनि के मरते समय इसने भी उनके साथ चलने की इच्छा प्रकट की। इस पर मुनि ने उससे कहा कि 'यहाँ भगवान राम श्राणों। उनके दर्शन के बाद श्राना'। तब से नित्य शवरी उठकर राम के श्राने का रास्ता साफ करती, उनके लिए फूल चुनती, श्रासन लगाती श्रीर त्रेर श्रादि खाने समय जो बहुत मीठा लगता उन्हें खिलाने के लिए रख लेती। श्रन्त में भगवान राम उसकी कुटी पर पवारे श्रीर उसके द्वारा प्रेम से रक्खे गए जुठे वेरों को खाया। इसके बाद श्रावरी ने राम की श्रानुमित से उनके सामने ही चिता में प्रवेश किया श्रीर स्वर्ग चली गई।

शांतनु—द्वापर के प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा । इनके पिता का नाम प्रतीप था। इनकी पहली स्त्री गंगा थीं जिनसे इन्हें भीष्म पैदा हुए थे। (दे॰ गङ्गा) इनका दूसरा विवाह सत्यत्रती नाम की एक श्रीवरकत्या से हुत्या जिससे इन्हें चित्रागद श्रीर विचित्रवीर्य नाम के दी पुत्र हुए । दे॰ 'सत्यवती' ।

शिखंडी---महाराज दुपद का एक नपुंनक पुत्र। काशिराज की श्रंबा, ग्रंबिका ग्रीए श्रंबालिका तीन कन्याए थी। एक बार इन तीनों को स्वयवर में राभीष्म उठा लाए। इनमें श्रेविका श्रीर श्रेवालिका का तो विवाह इन्होंने विचिववीर्य से कर दिया। स्रेवा शास्वराज से विवाह करना चाहती थी पर शाल्व ने यह कइ कर इनकार कर दिया कि तुम्हें भीष्म हर लाए हैं स्त्रतः मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इस पर श्रंबा ने सीष्म से स्वयं विवाह करने की प्रार्थना की पर प्रतिज्ञाबद (दे॰ भीष्म) होने के कारण उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। श्चन्त में श्रंबा वन में जाकर भीष्म से बदला लेने के लिए तप करने जगी और तप पूर्ण होने पर द्वाद के घर नपुंसक पुत्र शिखंडी के रूप में पैदा हुई। मीष्म ने प्रतिशाकी थी कि स्त्रियों पर अस्त्र न उठाएँगे। पांडव-सेना जब भीष्म के संहार से परेशान हो गई तो शिखंडी को आगे करके ऋर्तुन उनके सामने गए। शिखंडी को देखते ही भीष्म ने ऋख डाल दिये इतने में अनुन तथा शिखंडी ने उन्हें ऋस्नों से मार कर घराशायी कर दिया । युद्धोपरान्त रात में श्रश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में बसकर शिखंडी का वध किया था।

शिवि—गजा उशीनर के पुत्र जिनका राज्य उशीनर में था। ये अपनी उदारता तथा दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। एक बार इन्द्र और अपन इनकी परीचा लेने आए। अपन कबूतर बनकर भग रहे थे और इन्द्र जो बाज बने थे कबूतर का पीछा कर रहे थे। कबूतर उड़ता-उड़ता महाराज शिवि की गोद में गिर पड़ा और बहुत से खाद्य-पदार्थ को माँगने लगा । शिवि ने कबूतर के बदले में और बहुत से खाद्य-पदार्थ देने को कहा पर उसने कहा कि या तो में इस कबूतर को खाऊँगा और या किर इसके बरावर आरके सरोर से मांस लूँगा। राजा अपने शरीर

से क्वृतर के बरावर मांस देने को तैयार हो गए। तराज् के एक पलाड़े पर उन्होंने क्वृतर रक्खा श्रीर श्रपने हाथ से श्रपना मांस काटकर दूसरे पलाड़े पर रखने लगे। श्राग्नदेव धीरे-धीरे श्रपना वजन बढ़ाते गए श्रीर राजा ने श्रपना श्राधा से श्रिधक शरीर काटकर चढ़ा दिया पर क्वृतर के बराबर मांस न हो सका। श्रग्त में स्वयं पलाड़े पर बैठ गए। यह देख देवता लोग श्राकाश से पृष्प बरसाने लगे श्रीर इन्द्र तथा श्राग्न ने श्रपना स्वरूप प्रकट कर उन्हें वरदान दिया। इसी प्रकार एक बार विष्णु बाह्मण बनकर शिब के पास गए श्रीर खाने के लिए उनके पुत्र बृहद्गर्भ को माँगा। साथ ही यह भी कहा कि श्राप इस श्रपने लड़के को काटकर पकार्य तब मैं खाऊँगा। शिव ने उनकी श्राण का पालन किया जिससे विष्णु बहुत प्रसन्न हुए श्रीर उनके पुत्र को पुनः जिला दिया तथा उन्हें वरदान भी दिया।

युधिष्टिर के राजस्य यह में यह कृष्ण को श्रपशब्द कहने लगा। १०० श्रपशब्द तक तो कृष्ण शान्त रहे श्रीर चुपचाप गिनते रहे पर ज्योंहीं उसने १०१वीं बार गाली दी कृष्ण ने उसका सिर काट डाला।

शीरीं—फ़ारस की राजकुमारी श्रीर फरहाद की प्रेमिका। इसका विवाह खुसरो परवेज से हुआ। दे० 'फ़रहाद'।

शुंभ — एक राक्षस जो निशुंभ का भाई था। यह दुर्गा के हाथ से मारा गया। दे॰ 'निशंभ'।

शुकदेव - ये कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास के पुत्र थे। शान श्रीर पांडित्य के ऋथाह भंडार के लिए इनका नाम प्रसिद्ध है। कहते हैं कि राजा परिक्तित को मरने के पूर्व इन्होंने उपदेश दिया था जो स्त्राज भागवतपुराण के नाम से प्रसिद्ध है। शुक्रदेव के जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। एक वार महादेव पार्वती को शान की बातें बतला रहे थे। पास में एक पेड़ के खोहर में बैठा सुगो का एक श्रंडा भी उसे सुन रहा था। घीरे-घीरे ग्रंडा फूटा श्रीर बच्चा निकला, जो शुक-पुत्र होने से शुकदेव कहलाया। यह चुपचाप उसी प्रकार ज्ञान की वार्ते सुनता रहा। इसी बीच पार्वती सो गई श्रौर उसके स्थान पर यह शुकपुत्र ही हुँकारी भरता रहा जिससे शङ्कर को पार्वती के कोने का पता न चला न्त्रीर व शान की बातें कहते ही रहे । सारी बार्ते सुनकर इसे पूर्ण शान हो गया। वार्ता खतम कर जब शङ्कर ने पार्वती की स्रोर देखा तो वे को रही थीं। शङ्कर को रहस्य का पता चल गया और उन्होंने सुक के पी छे अपना त्रिश्ल छोड़ा। त्रिश्ल ने इसका पीछा किया। अपने बचाव के लिए भागते-भागते शुक-पुत्र इधर-उधर बहुत दौड़ा पर कहीं शास्य न मिली। इसी वीच इसने व्यास की स्त्री को सूर्य की पूजा मुँह कोलकर करते देखा श्रीर मुँह के रास्ते से उनके पेट में चला गया। वहाँ यह १२ वर्ष तक उनके पेट में पड़ा रहा और त्रिश्ल चारों श्रोर घूमता रहता, क्योंकि उसे स्त्रीवच का ऋविकार न था। व्यास ने शङ्कर से बहुत प्रार्थना की तो उन्होंने अपना तिश्र्न लौटा लिया और व्यास की स्त्री के पेट से निकल कर शुक जंगल की श्रोर भागा। व्यास उसे श्रपना पुत्र मान लौटाने के लिए दौड़े पर उसने इन्हें उपदेश देकर लौटा दिया और स्वयं जंगल में चला गया।

शुक्राचार्य—महिष भगु के पुत्र ग्रीर देत्यों के गुरु । इनके पुत्रों का नाम ग्रम्भ तथा शंड तथा पुत्री का नाम देवयानी था। (दे॰ दिन-यानी') देवों के गुरु वृहस्पति के पुत्र कच इनसे मृतसंजीवनी विद्या सीखने गए थे। (दे॰ 'कच') जब ग्राइति के कहने से बिल को छुलने के लिये वामन भगवान उसके यहाँ पहुँचे ग्रीर ३ पग भृमि दान मांगी तो शुक्राचार्य ने रहस्य जान लिया ग्रीर संकल्प न करने देने के लिए जलपात्र की टोटी में सींक गड़ा दी जिससे इनकी एक ग्राँख जाती रही ग्रीर ये काने हो गए। ये बहुत ग्रन्छे किन भी कहे जाते हैं। शुक्राचार्य ने ययाति को बृद्ध हो जाने का शाप दिया था। दे॰ 'ययाति' 'बिल'।

शुनःशोप—एक मत से तो ये महर्षि ऋ वीक के मफले बेटे थे श्रीर श्रंबरीप के यह के लिए लाये गए थे, पर विश्वामित्र ने एक मंत्र वतला दिया जिससे श्रीमदेव इनसे प्रसन्न हो गए श्रीर इन्हें जलने से बचा लिया। विश्वामित्र ने इन्हें अपने पोष्य-पुत्र को माँति रक्ला। एक श्रीर विश्वामित्र ने इन्हें अपने पोष्य-पुत्र को माँति रक्ला। एक श्रीर विश्वामित्र ने इन्हें अपने पोष्य-पुत्र को माँति रक्ला। एक श्रीर विश्वामित्र के यह में बिलदान के लिए श्रीपने पिता द्वारा वेचे गए थे। दे० 'हरिश्चन्द्र'।

शूद्रक — शंबुक नाम का एक शूद । जिस समय राम राजा थे यह उनके राज्य में तपस्या कर रहा था । एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया श्रीर उसने महाराज राम से प्रार्थना की । राम ने ऋषियों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने बतलाया कि राज्य में कोई शूद तप कर रहा है इसी का यह परिसाम है। राम ने पता लगवाया तो शंदुक पकड़ा गया। कहा जाता है कि गम की छाजा से इसका सिर काट लिया गया।

शूर्य गुरा चेता युग की प्रसिद्ध राच्यों जो कुछ मतों से रावण की श्रीर कुछ से खर की सगी बहन थी। सूप की तरह नखवाली होने से इसका नाम शूर्व गच्या पड़ा था। पंचवटी में यह कामातुर हो राम के पास गई थी पर राम ने इसे लहमण के पास भेज दिया श्रीर लहमण ने नाक कान काट इसका सीन्दर्य विगाइ दिया, जिसके लिए खर-दूषण श्रादि लड़ने श्राए श्रीर लड़ते हुए मारे गए। फिर इसने रावण को उकसाकर सीताहरण कराया। यह मायाविनी भी थी श्रीर मनमाना रूप वारण कर सकती थी।

शृङ्गी— प्रांसढ ऋषि जो शमीक के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता के रले में मृत सर्प डालने के अपराध में राजा परीव्रित को यह शाप दिया कि उसी सर्प के इसने से सातर्वे दिन उनकी मृत्यु होगी जो सत्य हुआ।

शेष—एक सर्पराज । ये कश्या श्रीर कहु के पुत्र तथा तस्क श्रीर वासुिक के भाई हैं। इनके सहस्र फन हैं। ये पाताल से भी नीचे हैं श्रीर इन्हीं के फनों पर पृथ्वी दिकी है। दे० 'पाताल' विष्णु चीएए सागर में इन्हीं पर शयन करते हैं। लच्मए श्रीर बलराम इनके श्रवतार कहे जाते हैं। एक बार विश्वामित्र श्रीर विषष्ट इनके यहाँ यह विवाद लेकर गए कि तप बड़ा है या सत्संग। बिना इनके कुछ कहे ही इसका निर्णय हो गया। दे० विश्वामित्र ।

शेष ज्योतिय तथा छुदशास्त्र के आचार्य कहे जाते हैं।

शिव्या— सःयवादी राजा हरिश्चन्द्र की स्त्री श्रीर रोहिताश्व की माता। इसे श्रपने पुत्र के साथ एक ब्राह्मण के घर विकना पड़ा था जहाँ एक साँप ने इसके पुत्र को काट लिया। यह उसका शव लेकर उसी श्मशान पर पहुँची जहाँ इसके पित हरिश्चन्द्र डोम का नौकर हो

२२८ : हिन्दी साहित्य की श्रंतर्कथाएँ

डोम का काम करते थे ! उन्होंने इससे कफन साँगा पर इसके पास नहीं था श्रीर इसने श्रपनी साड़ो फाड़कर दी ! कुछ मतों से राजा इसे मारने जा रहे थे तब तक विश्वामित्र एवं इन्द्र श्रादि ने श्राकर पित श्रीर पुत्र के साथ इसे भी तुःख से मुक्त कर दिया ।

शोध-एक सर्पराज जिसके सहस्र फर्गो पर पृथ्वी की स्थिति मानी जाती है। ये ठद्र के पुत्र तथा तत्त्वक श्रीर वासुकि के भाई कहे

जाते हैं।

विष्णु भगवान लच्मी के साथ चीर सागर में इन्हीं की शैंट्या पर शयन करते हैं। बलराम श्रीर लच्मण इनके श्रवतार कहे जाते। हैं।

शैतान—इसाई तथा इस्लाम धर्म का राच्न को लोगों को गुमराह करता है। शैतान इसकी जाति का नाम है। इसका यथार्थ नाम इबलीस था। दे॰ 'इबलीस'।

श्रद्धा--(१) सायण के अनुसार श्रद्धा कामगोत्र की बालिका है। इसी आधार पर उसे कामायनी भी कहते हैं। शतपथ बाह्मण में मनु को श्राद्धदेव कहा गया है तथा भागवत में श्रद्धा श्रीर मनु से मानवीय सुव्टिका प्रारम्भ भाना गया है। इन्हीं श्राधारों पर प्रसाद जी ने 'कामायनी' में मनु श्रीर श्रद्धा में पति-पत्नी का सम्बन्ध रक्खा है श्रीर उनसे 'भानव' नामक काव्यनिक पुत्र (जो संभवतः मानव जाति का प्रतीक है) के उत्पत्ति की भी बात लिखी है।

(२) दत्त् की वन्या श्रीर धर्म की स्त्री जिससे एक मत के अनुसार कामदेव का जन्म हुआ था।

श्रमण कुमार—ये श्रंधक मुनि के पुत्र थे। प्रांसद्ध है कि ये श्रपने माता-पिता को बहँगी पर विठाकर ढोया करते थे। एक बार ये एक जंगल में श्रपने माता-पिता को विठाकर पानी लेने गए। वहाँ महागज दशरथ शिकार खेल रहे थे। श्रमणकुमार के घड़े भरने की श्रावाज सुनकर उन्होंने हिरन जान बाण छोड़ा जो श्रमण कुमार को लगा। इन्होंने मस्ते समय द्रास्य से अपना परिचय दिया स्या माता पिता का पाना विताने का पार्थना को। द्रास्य पानो लेकर गए और अपने अपसार को कथा कह सुपाई। अंक क नित्रा उनकी परनो ने पाना गोने से इनकार किया और राजा को सार देकर दोनों मर गए। गाम यह था— जिन प्रकार हम लाग पुत्र के सोक में आसा त्याग रहे हैं तुम्हें भी अपने पुत्र के साक में प्रास्त स्थान होगा। इसी शायवरा राम के वन जाने पर द्रास्य को उनके सोक में प्रास्त त्यागना पड़ा। दे की अंब।

श्रुत की ति--राम के भाई श्रुत्वक्ष को स्त्रा! यह राजा जनक के भाई कुराव्यन को कन्या था। इसे सुत्राहु श्रोर श्रुत्यातो नाम के दो पुत्र थे।

श्वफर क— चृष्टिण के पुत्र एक प्रसिद्ध यादव जो रिश्ते में कृष्ण के पितामह लगते थे। पुराणों में लिखा है कि श्वक्तक बड़ा पुण्यातमा था। ये जिस देश में रहते थे वहाँ किसी प्रकार का कष्ट न होता था। रक बार काशों में अकाल नड़ा। यजा मरने लगा। काशिशन ने शक्तक का नाम सुन रखा था। उन्होंने परीक्षा लेने के लिस इन्हें आपने यहाँ जुत्ताया। शक्तक के काशों में पहुँचते ही अकाल समात हो गया और प्रजा सुत्रों हो गई। काशिशन ने प्रचन हो कर अपने कन्या गांदनी का विवाह श्वक्त के से कर दिया।

ये हो श्वकत्क ग्रोर गांदनो प्रतिद्व यादव अक्टूर के विना श्रोर माता थे। दे० 'ग्राकर'।

संजय--युनराष्ट्र के मन्त्रों। इन्हें दिश्य-हाष्ट्रे प्राप्त भी । जिस के सहिर हिन्तापुर में वेडे-पेडे हो ये युद्ध दे तते ये और युनराष्ट्र से उनका वर्णन सनाते रहते थे।

संगति — अव्य का पुत्र और जटायु का वड़ा भाई। एक बार संगति और जटायु पूर्व को जातने के लिए उनके पाल पहुँवे। तक २४० : हिन्दी साहित्य की ग्रांतर्कथाएँ

गर्मा बहुत बढ़ी तो जटायु को संपाति ने सर्य की गर्मी से बचाने के लिए अपने नीचे छिपा लिया। इस प्रकार जटायु तो बच गया पर संपाति के पंख जल गए और वह विध्य पर्वत पर गिर गया। सीता की खोश में जब बन्दर गए थे तो उनसे संपाति की भेंट हुई थी।

सगर— श्रयोध्या के प्रतावी सूर्यवंशी राजा। इनकी स्त्री विद्रभराज की कन्या केशिनी तथा कश्यव-वन्या सुमित शी। इनके तप से असझ हो भृगु ने इन्हें साठ सस्त्र श्रीर एक पुत्रों का पिता होने का बर दिया। यथासमय केशियी से 'श्रसमंजस' नाम का पुत्र हुत्या जो बड़ा श्रत्याचारी निकला। दे० 'श्रसमंजस'! दूसरी स्त्री सुमित से साठ सहस्त पुत्र हुए। एक बार सगर के श्रश्वमेघ यश का वोड़ा चुराकर इन्द्र ने किपल सुनि के समीप बाँघ दिया। घोड़ा कोजते जब ६० हजार पृत्र वहाँ पहुँचे तो उन्होंने किपल सुनि को चोर जान उनका श्रयमान किया जिससे क्यूट हो श्रृष्य ने उन्हों भरम कर दिया। बहुत दिन बीत जाने पर श्रसमंजल के पुत्र श्रंशुमान ने खोजकर इनका पता लगाया श्रीर फिर गङ्गा को पृथ्वी पर लाकर उन सबको सुक करने का उनकम हुत्या। दे० 'श्रंशुमान', 'गङ्गा' तथा 'भागीरथ'। सागर बहुत दिन तक राज्य करने के बाद परलोक गये। गङ्गा को पृथ्वी पर लाने के लिये उन्होंने भी तप किया था पर सफल नहीं हुए।

सती—-दत्त प्रजापित की पुत्री श्रीर शङ्कर की स्त्री। एक बार दत्त्व के यहाँ यज्ञ होने वाला या पर उन्होंने शङ्कर तथा पार्वती को नहीं बुल-वाया। इसकी रुवर इन्हें नारद से चली। सती श्रपने को न रोक सकीं श्रीर शङ्कर को छोड़, बिना बुलाए ही श्रपने पिता के घर चली गई। वहाँ इन्होंने जब देखा कि यज्ञ में सभी देवतात्र्यों का श्रंश रक्खा गया है पर शङ्कर का नहीं तो उन्हें बड़ा बुरा लगा श्रीर यज्ञक्तंड में गिरकर इन्हेंने प्राप्त त्याग दिया। यह देख शङ्कर के गम्हों ने यज्ञ न होने दिया श्रीर सब नध्ट-भ्रष्ट कर दिया। दे० 'नारायण', 'महादेव', 'पार्वती', 'तुर्गा' । श्राग में सती हो जाने के कारण इनका नाम सती है । श्रगले जन्म में ये पार्वती हुई ।

सत्यवती—एक चीवरकत्या जिसे मत्स्यगत्वा भी कहते हैं। यह जब कुमारी थी तो एक द्वीप पर (एक मत) से नाव पर पराशर ने इसके लाथ संभोग किया जिससे व्यास की उत्पत्ति हुई थी (दे व्यास )। बाद में इस पर शांतनु मोहित हुए । सत्यवती के पालक पिता घीवर ने विवाह करना स्वीकार किया पर साथ ही एक शर्त रक्खी कि सिहासन का स्वामी सत्यवती का ही पुत्र हो। शांतनु की प्रथम स्त्री गङ्का से भीष्म नाम वा एक पुत्र था। पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिये भीष्म ने प्रशा कर लिया कि में गही पर न वैठ्या। सत्यवती के पिता ने इस पर कहा कि आप न भी लें तो आपका पुत्र राज्य ले सकता है। इस पर भीष्म ने प्रतिशा की कि में विवाह न करूँगा और आजन्म ब्रह्मचारी रहुँगा। अब सत्यवती के पुत्र को किसी भी प्रकार के विरोध की आशंका नहीं थी अतः सत्यवती के पुत्र को किसी भी प्रकार के विरोध की आशंका नहीं थी अतः सत्यवती का विवाह शांतनु से हो गया। कालांतर सत्यवती को शांतनु से दो पुत्र हुए जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्थ रक्खा गया। दे व्याव सत्यवती ।

सत्यवान — शाल्व देश के ऋषे राजा सुमन्सेन के पुत्र। इन्हें अपनी पत्नी सावित्री के कारण पुनर्जीवन मिला था। दे० 'सावित्री'।

सदना—एक भक्त जो जाति के कसाई ये। ये पशुश्रों को स्वयं न मार कर दूसरों के द्वारा मारे गए पशुश्रों का माँस वेचा करते थे। इनके मास तौलने के बाँटों में संयोग से एक शालिग्राम की बटिया भी थी। एक बार एक साधु ने उसे देखा तो वह बड़ा दुःखी हुश्रा श्रौर इनसे माँग कर श्रपने पास पूजा मरने के लिए ले गया। कहा जाता है कि शालिश्राम ने उस साधु से स्वप्न में कहा कि 'मैं सदना के बाँटों में रहना श्रिधक पसंद करता हुँ सुके वहीं पहुँचा दो।' साधु ने शालिग्राम की श्राशा का पालन किया श्रौर सदना से पूरी बात सुना उसे यह २४२: हिन्दो साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

बंदिया लौटा दी। यह घटना सदना को भी प्रभावित किए बिना न रह सकी । वह अपना काम छोड़ कर जगन्नायजी चला गया और वहीं साधु हो गया।

सनन्दन-- ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से एक । दे॰ 'सनकादि'

न्त्रीर 'सनत्कुमार'।

सनकादि—ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों सनक, सनन्दन, सनातन तथा सनत्कुमार के लिए 'सनकादि' का प्रयोग होता है। इन चारों भाइयों की श्रायु एक समान है श्रीर ये सदैव साथ रहते हैं। दे० सन-त्कुमार'।

सनत्कुमार — ब्रह्मा के चार मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन त्र्योर सनत्कुमार थे। इनमें सनत्कुमार श्रिषक प्रसिद्ध हैं। कुछ मतों से इन कुमारों की संख्या ५ थी त्र्योर ५वें का नाम ऋभु था। कुछ त्र्यन्य मतों से संख्या ७ थी। इन सभी कुमारों ने संतानोद्यत्ति करने से इनकार किया त्र्योर सर्वदा बालक, शुद्ध त्र्योर निरोह रहे।

समुद्र--पृथ्वी पर स्थित जल भाग के देवता । रामायण में इनके सम्बन्ध में एक कथा त्राती है। राम ने लंका जाने के लिए इनसे मार्ग देने की प्रार्थना की। इनके ध्यान न देने पर उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाया जिससे भयभीत होकर यह उनके सामने प्रकट हुए। श्रीर सेतु बॉधने में सहायता दी।

समुद्रों की संख्या सात मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि एक दिन कृष्ण अपनी स्त्रों विरजा के साथ बैठे थे। उसी समय अपने एक रोते पुत्र को चुप कराने के लिए विरजा को उसके पास जाना पड़ा। पीछे से कृष्ण उठकर राधिका के पास चले गये। यह मालूम होने पर विरजा ने अपने पुत्रों को अगले जन्म में खारे समुद्रों के रूप में जन्म लेने का शाप दिया जो कालांतर में यही सात समुद्रों के रूप में उत्पन्न हुए।

समद संथन-देवता लोग जब श्रमुरी से परेशान हो गए तो उन्होंने विष्ण से ग्रमरत्व प्रदान करने को प्रार्थना की विष्णु ने समद-मंधन करने की राय दी और कहा कि समुद्र-मंधन से अपृत निकलेगा जिसके वीने से देव अमर हो सकेंग । विष्णु के बहकाने से अमुर भी अमृत की जालच में त्रा गए। मंदर पर्वत की मयानी बनी जिसे विष्णु ने कन्क्रप अवतार धारण कर अपनी पीठ पर रक्खा। वामुकि नाग की रस्ती बनी श्रीर देवता तथा दानव समुद को मथने लगे । मथने के पूर्व देवों दानवों ने भित्त कर बहुत सी जड़ी-बूटियाँ समुद्र में डाली थीं। मंथन से हला-इल बिय, (जिसे शंकर ने पान किया), धन्वंतरि, साट सहस्र श्रप्सराएँ (यह मत वाल्मीकि रामायण का है। श्रन्य मत से रंमा उत्पन्न हुई ) अपनी असंख्य दासियों के साथ, वारुणी, (सुरा, इसे देवों ने पान किया, जिससे वे सुर कहलाए ), उच्नै:अवा बोड़ा (इंद्र को यह दिया गया ), कौस्त्रभ मिण ( यह विष्णु को मिली ), अमृत ( इसे देवो-ने पिया । दैत्यों में केवल राहु (दे॰ 'राहु' 'केतु' घोले से थोड़ा अपनत वी सके ), ऐरावत हाथी ( यह इंद्र को मिला ), कल्पवृत्त ( यह भो इंद्र को मिला ) कामधेन ( डाउधन ने इसे विसिष्ठ को भिता माना है पर श्रान्य मतों से विसिष्ठ के पास निन्दिनी थी जो कामधेनु की पुत्री थी। भागवत के अनुसार यह गाय ऋषियों को दी गई ), चन्द्रमा ( शंकर को मिला ), लद्मी (विष्णु को मिली ) धनुप तथा शंख (विष्ण को भिले )-ये १४ रत्न निकले । दे० 'श्रप्सरा'।

सम्मन-एक मक्त कि । इनकी स्त्री का नाम नेकी और पुत्र का नाम सेऊ था। वे दोनों भी भक्त थे। एक वार कवीर फ़रीद (कबीर का एक शिष्य) श्रीर कमाल के साथ उनके घर श्राए। सम्मन के पास उनके सत्कार के लिए कुछ न था। कोई श्रीर रास्ता न देख नेकी के कहने से सम्मन श्रीर सेऊ चोरी करने गये। सम्मन बाहर खड़ा था श्रीर सेऊ सेंघ मार कर एक बनिए के घर में घुसा। एक बार तो वह

सफलतापूर्वक कुछ श्रन्न लेकर चला श्राया पर बाहर श्राने पर जब सम्मन ने बतलाया कि इतना थोड़ा श्रन्न पर्याप्त न होगा तो वह पुनः घुसा। दुर्भाग्य से इस बार सेऊ पकड़ लिया गया। सेऊ ने बनियों से प्रार्थना कर श्रपने पिता से बात करने के लिए श्रपना सर संघ से निकाला श्रीर श्रपने पिता से बोला—श्राप भेरा सर काट लीजिए नहीं तो स्वेरे लोग मुक्ते पहचानेंगे तो घर भर पकड़ा जायगा श्रीर इस प्रकार साधुश्रों को देवा में बाधा उपस्थित होगी। सम्मन को बात ठीक शात हुई श्रीर उसने श्रपने पुत्र का सर काट लिया श्रीर घर ले श्राया। पहली बार का मिला श्रन्न पका कर जब सम्मन श्रीर नेकी ने कबीर के श्रागे रक्खा तो उन्होंने सेऊ के बारे में पूछा। सम्मन श्रीर नेको घटना बताने में हिचिकचाए पर कबीर स्वयं पूरी घटना जान गए श्रीर उन्होंने सेऊ का सिर ले उसे फिर जीवित कर दिया।

सरभा — विभीषण की पत्नी । यह भी अपने पति की भाँति भक्ति-परायण श्रीर धामिक थी । यह शैलपू नामक गंधर्व की पुत्री थी । सीता जब तक लंका में रहीं, यह उनका बहुत ध्यान रखती थी ।

सरमा— देवता त्रों विशेषतः इन्द्र की कुतिया। इसके छार मेयस् नाम के दो पुत्र थे जिनमें प्रत्येक को चार चार श्रांख थीं। ये यम के रखवाले थे।

सरस्वती—(१) विद्या या कला की देवी। ये ब्रह्मा की पुत्री थीं पर उन्होंने इनके सींदर्थ पर मुग्ब हो इन्हें ऋपनी पत्नी बनाया। सरस्वती का बाहन हंस है। इनके हाथ में बीएमा रहती है। इनका लद्मी से बैर प्रसिद्ध है। कहते हैं इसी कारण विद्वान प्रायः निर्धन ऋौर घनिक विद्या या कला हीन होते हैं।

(२) एक नदी जो पहले पंजाब में थी। कुरुत्तेत्र के पास इसकी एक द्वीग्राधारा स्त्रब भी वर्तमान है। वेदों में इस नदी का प्रायः उल्लेख हुन्त्रा है। पौराणिक काल के बाद इसके सम्बन्ध में कहा जाने लगा

कि भीतर ही भीतर श्राकर यह नदी गंगा जमुना के संगम पर मिली है। श्राज भी लोगों का यही विश्वास है और इसी कारण गंगा, जमुना त्योर सरस्वती का साथ नाम लिया जाता है।

सहदेव—महाराज पांडु के सब से छोटे पुत्र ! इनकी माता माद्री तथा पिता अश्विनीकुमार थे। ट्रीपदी के गर्भ में इन्हें 'श्रुतसेन' नाम का पुत्र था। ये अपने सीन्दर्य तथा पांडिस्य के लिए प्रसिद्ध थे। दे० 'माद्री'।

महस्त्राजुन—एक हयहय वंशीय प्रसिद्ध राजा। इनके पिता का जाम कृतवीर्य था श्रतः इन्हें कार्तवीर्य भी कहते हैं। इनका यथार्य नाम श्रु विश्व । भगवान के श्रु त्रिवंशीय श्रंशावतार दत्तात्रय की इन्होंने उपासना की श्रतः उन्होंने इन्हें सहस्र हाथ दिए। इसी कारण इनकी सहस्राजुन या इजार हाथों का श्रु त्र कहा गया। दत्तात्रय ने हजार हाथ के श्रितंरक सर्वत्र गित वाला एक स्वर्ण रथ, संसार निजय तथा संसार के श्रु त्र न प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथ मृत्यु श्रादि भी वरदान स्वरूप दिए। एक वार इन्होंने नर्वदा नरी में श्रु पनी स्त्री के साथ विहार करते समय कीनुकवश हाथों से पानी रोक दिया श्रीर उन्हों घारा बहने लगी, जिनमें रावण के यूजा का सामान वह गया। दोनों में युद्ध हुआ श्रीर सहस्राजुन ने रावण को बाव लिया। एक बार रावण सहस्राजुन की रावणानी महिष्मतो पर चढ़ श्राया, जिसके बरले सहस्राजुन ने लका पर चढ़ाई की श्रीर वहीं रावण को बन्दी वनाया!

एक बार सहसार्जुन जमदिश के आश्रम गए। लौटते समय एक गाय तथा बछड़ा लेते आए। इस पर रुष्ट हो जमदिश पुत्र परशुराम ने उनके हाथ काट उन्हें मार डाले। यह सुन सहसार्जुन के आदमी बहुत बिगड़े और उन्होंने जमदिश को मार डाला। इस पर परशुराम 'अत्यन्त कोचित हुए और चित्रयों का संसार से २१ बार नाश किया

२४६ : इिन्दी साहित्य की ग्रंतर्कथाएँ

श्रीर सारीःभूमि ब्राह्मणों को बाँट दी । वायु पुराण के श्रनुसार सहसार्जुन ने ⊏५००० वर्ष तक राज्य किया ।

सांदीपन— कृष्ण श्रीर सुदामा के गुरु । बलगम ने भी इन्हीं से शिक्षा प्राप्त की थी। एक बार सांदीपन की स्त्री ने कृष्ण श्रीर सुदामा को जंगल में लक्षी तोड़ने के लिए भेजा। सुदामा को उन्होंने दोनों श्रादमियों के लिए थोड़ा चना दे दिया था। जंगल में बड़े जोर का त्कान श्राया। कृष्ण श्रीर सुदामा वचने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। त्कान के कारण बुछ श्रंधेरा हो गया था। न दिखाई देते देख सुदामा श्रवेले चना खाने लगे। कृष्ण को उनके खाने की श्रावाज सुनाई पड़ी तो उन्होंने सुदामा से पूछा कि क्या तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा ने उत्तर दिया कि मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ बिल्क सरदी से दाँत वज रहे है। बाद में जब सुदामा को पता चला कि कृष्ण बात जान गए तो वे बहुत शर्मन्दा हुए।

शिक्षा समाप्त कर त्राते समय कृष्ण ने सांदीपन की गुरु-दिच्याः दी थी।

सांच — कृष्ण के एक पुत्र । इनकी माता का नाम जांववती था । अत्यन्त बिल होने के कारण ये दूसरे बल देव भी कहे जाते हैं । बल देव ने ही उन्हें ग्रस्त शस्त्र की शिक्षा दी थी । इन्हें ग्रप्त ने सींदर्य का इतना गर्व था कि इन्होंने दुर्वासा का श्रसुन्दर होने के कारण उपहास किया जिससे रुष्ट हो उन्होंने इन्हें कोड़ी हो जाने का शाप दिया । इसी बीच इनके सीन्दर्य के कारण कृष्ण की रानियाँ इन पर मोहित हो गई श्रीर इनका वीर्य स्विलित हो गया, जिसके कारण कृष्ण ने भी रुष्ट हो इन्हें कोड़ी हो जाने का शाप दिया । दोनों शापों के कारण इन्हें कोड़ी होना पड़ा फिर सूर्य की पूजा से ये स्वस्य हो गए । महाभारत युद्ध में इन्होंने भी भाग लिया था । जादूगरी के श्राविष्कर्ता ये ही माने जाते हैं श्रीर इनके ही नाम पर इसे सांवरी विद्या कहते हैं । एक वार साम्ब ने दुर्योधन

की लड़की का इरण किया श्रीर कर्णादि द्वारा पकड़े गए । बलदेव ने युद्ध करके इन्हें छुड़ाया था ।

सात्यिकि—सत्यक का पुत्र एक यतुवंशीय वीर । इसने कृष्ण तथा श्रर्जुन से श्रस्त्रविद्या सीखी थी । कुक्त्तेत्र युद्ध में यह पांडवों की श्रीर था । भूरिश्रवा इसी के हाथ से मारा गया ।

सावित्री--मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री श्रीर सत्यवान की स्त्री । त्रप्रवपति पहले निःसंतान थे । सावित्री मनत्र का जाप करने से इन्हें एक पुत्री हुई श्रतः उसका नाम इन्होंने सावित्री रक्ला। जब यह लड़की बड़ी हुई तो राजा को इसके विवाह की चिन्ता हुई पर उन्हें कोई उचित वर न मिला। श्रंत में सावित्री ने स्वयं श्रपना पति खोजने का का निश्चय किया त्रौर राज्य के मन्त्रियों के साथ इस कार्य के लिए जंगल में चली। वहाँ शाल्व देश के अंधे राजा अपनी स्त्री तथा पुत्र सत्यवान के साथ रह रहे थे। शतुत्रों ने उनका राज्य छीन लिया था। सावित्री ने सत्यवान को श्रपना वर चुना। घर लौट कर उसने श्रपने पिता से यह वतलाया। दैवयोग से वहाँ नारद भी थे। उन्होंने कहा कि वर यों तो योग्य है पर उसकी ऋायु ऋधिक नहीं है। वह ऋाज से ठीक एक वर्ष बाद मर जायगा ! इतना सुन कर भी मावित्री अपने निश्चय पर श्रटल रही ऋौर विवाह सम्पन्न हो गया। धोरे बीरे वर्ष पूरा हुआ। सत्यवान श्रीर सावित्री दोनों उस दिन जंगल में थे। वहीं सत्यवान का शरीरांत हुआ श्रीर यमराज उसका प्राग् लेकर चला। सावित्री श्रप्रतिम पतित्रता श्रीर सती थी। वह भी यमराज के गीछे पीछे चली श्रीर उनके लाख समभाने पर भी न लौटी। श्रन्त में यमराज को हार कर प्राण लौटाना पड़ा ऋौर सत्यवान जीवित हो उटा । सावित्री ने अपने श्वमुर द्यमत्सेन को सचलु होने का भी वर पात किया। उसे तथा उसके स्वसुर को सौ सौ पुत्र हुए। यह सव उसके सत्याचरण के कारण हुआ । कहते हैं, जीवन भोग कर सावित्री पति के साथ ही वैकुएठ

₹४८: इिन्दी साहित्य को स्रंतर्कथाएँ

गई। त्राज इसका नाम पतित्रता तथा सचवा स्त्रों के लिए सामान्य शब्द की माँति भी प्रयुक्त होता है। इसके नाम पर एक 'सावित्री तत' भी हैं जो सचत्रा स्त्रियां त्रापने पति को दीर्घ त्रायु वाला बनाने के लिए जेण्ड बदी १५ को करती हैं।

सीता - मिथला के राजा जनक की कन्या। राजा जनक को कोई , सन्तान न थी । उन्होंने संतत्यर्थ यज्ञ के नियमानुसार श्रपने हाथ से भूमि जोती श्रीर जोतते समय हर की कुँड़ में से एक घड़े से सीता का जन्म हुआ। इनके विवाह के लिए जनक ने प्रण किया कि जो एक धनुष विरोष को चढ़ावेगा उसी से सीता का विवाह होगा। इस शर्त को दाशरिय राम पूरा कर सके ऋतः उनसे सीता का विवाह हुआ। राम के वनवास में सीता भी साथ गईं। वहाँ मारीच को स्वर्णमृग (दे॰ 'मारीच') बना रावण उन्हें हर ले गया, पर ग्रन्त में रावण को मार कर राम ने सीता को प्राप्त किया। सीता ने ऋमि में प्रवेश कर परी हा दी जिसमें वे सफ़ल रहीं। ग्रायोध्या ग्राने पर वे गर्भवती हुई पर इसी बीच एक घोबी द्वारा उनका घर में रख लेना, राम के लिए अनुचित कहा गया और प्रजारंजन राम ने उन्हें घर से निकात दिया। बन में जाने पर वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में रक्ला जहाँ लव और कुछ का जन्म हुआ। ऋश्वमेध के अप्रवसर पर वाल्मीकि के कहने से सीता राम के सामने श्राई पर वहाँ फिर उन्होंने घोषणा को कि हे माता पृथ्वी यदि मैं ऋाजीवन पतित्रता रही हूँ तो आप ऋपने कोड़ में मुक्ते स्थान दें। इतना कहते ही प्रश्वी फट गई श्रीर सीता उसमें प्रवेश कर गई। इस प्रकार सोता पृथ्वी से निकली थीं स्त्रीर किर वहीं चली गई। सीता को लदमी का श्रवतार कहा जाता है।

सुंद — सुंद और उपसुंद दो राक्षस थे। ये निसुंद या निकुम्भ के पुत्र थे। बल में ये दोनों विश्व में श्रद्वितीय थे। इसके संहार के लिए स्वर्ग से तिलोत्तमा अप्तरा भेजी गई जिसके लिए दोनों में युद्ध हुआ। अप्रीर दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। दे० 'उपसुंद'

सुर्शाव—ये सूर्य के पुत्र थ। इनके भाई बालि ने इनका राज्य छीन लिया था तथा इनकी स्त्री भी ले लो थी। राम सीता को खोजते मतज आश्रम में पहुँचे तो वहाँ इनसे तथा इनके प्रधान इनुमान से राम की भेंट हुई। राम ने बालि को मार इनका राज्य बापस किया पर इन्होंने राज्य अपने भतीजे अज़द को दे दिया। सुग्रीज तथा उनको सेना की सहायता से राम ने रावण को जीता। ये राम के साथ अपनेष्या आप और वहीं सरयू के किनारे शरीर छोड़ा। दे० 'बालि'।

सुदामा—कृष्ण के एक बाह्यण सखा। दोनों ने सांदीपन गुरु के यहाँ शिक्षा पाई थी। एक बार गुरु की स्त्री द्वारा दिए गए चने को सुदामा ने कृष्ण से छिपा कर खाया था। जब कृष्ण द्वारिका में राज्य कर रहे थे तो सुदामा की दशा बहुत खराब थी। अपनी स्त्री के कहने से वे तीन मुट्टी साँवा का चावल ले कृष्ण से मिलने गए। वहाँ कृष्ण ने इनका बहुत सत्कार किया तथा वहाँ से लौटने पर इनको घन्यधान्य से सम्पन्न कर दिया। कृष्ण-सुदामा की मित्रता है। दे० 'सांदीपन'।

सुग्रुम्न मनु के पुत्र। पहले एक कन्या के रूप में इनका जनम हुत्रा, किन्नु विशष्ट मुनि ने पुसंख प्रदान कर इन्हें सुग्रमं नामक पुत्र बना दिया। एक बार सब देवता शिव का दर्शन करने कैलाश गए। उस समय पार्वती नग्नावस्था में थीं। उन्हें लज्जा की स्थिति से बचाने के लिए शिव ने यह वर दिया कि जो भी उस स्थान में आएगा वह स्त्री हो जाएगा। संयोग से सुग्रम्न वहाँ पहुँचे और स्त्री हो गए। स्त्री रूप में इनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, जिससे महान पराक्रमी राजा पुरूरवा का जन्म हुआ।

सुनयना — राजा जनक की पत्नी। सुनी(त — उत्तानपाद की बड़ी रानी। ध्रुव का जन्म इन्हीं से हुआ।

## २५०: इिन्दी साहित्य की अंतर्कथाएँ

था। दूसरी रानी सुरुचि के त्राने पर राजा ने सुनीति की त्रोर से श्रपना प्रेम-भाव कम कर लिया जिससे सुनीति को जङ्गल को शरण लेनी पड़ी ! श्रुव ने इन्हें भी भगवान का दर्शन कराया। कुछ मतों से श्रुवलोक के भी अपर एक लोक है, जहाँ सुनीति का स्थान है।

सुबाहु-(१) कृष्ण के एक मित्र।

- (२) मधुरा के राजा शबुझ का एक नाम ।
- (३) महाराजा धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।

सुभद्रा—इनके पिता का नाम वसुदेव तथा माता का रोहिणी था। इस प्रकार कृष्ण की ये वैमात्रेय बहिन थीं। कृष्ण की इच्छा से श्रर्जुन इन्हें इर ले गए श्रीर विवाह किया। श्रीभमन्यु इन्हीं के गर्भ से हुश्रा था। दे० 'श्रीभमन्यु'।

सुमंत्र - राजा दशरथ का एक मंत्री ।

सुमात — राजा सगर की पत्नी जो पुराणों के अनुसार ६०,००० पुत्रों की माता थीं।

सुमाली—एक राच्य जो सुकेश का पुत्र था। इसकी कन्या का नाम कैकसी था जिसका विवाह विश्रवा से हुआ था और जिससे रावण, कुम्मकर्ण, शूर्पण्ला तथा विमीषण पैदा हुए थे।

सुमित्रा—दशस्य की दूसरो रानी जिनसे लद्दमण श्रीर शत्रुव का जन्म हुआ था।

सुमेर-एक पौराणिक पर्वत जो सोने का कहा जाता है। इसकी तीन चोटियाँ हैं जिन पर २१ स्वर्ग हैं। देवता लोग यहीं रहते हैं।

सुरिभ-कश्यप की स्त्री श्रीर दक्त प्रजापित की कन्या। गाय-भैंस श्रादि पशुश्रों की उत्पत्ति इसी से है।

सुरसा—एक राक्षती जो नागों की माता थी। यह रावण की भी कुछ सम्बन्धिनी लगती थी त्रीर समुद्र में रहती थी। इनुमान जब सीता वी खोज में लंका जा रहे थे तो समुद्र के बीच में इसने उन्हें रोका।

कोई रास्ता न देख हनुमान ने इसके मुँह में प्रवेश किया। यह कितना ही अपना मुँह बढ़ाती गई हनुमान भी अपना रूप बढ़ाते गए और अंत में बहुत छोटा रूप घारण कर निकल आए। कुछ मतों से कान के रास्ते-से निकल आए। चलते समय इसने हनुमान को आशीर्बाट दिया था।

सुरचि—उत्तानपाद की स्त्री श्रीर श्रुव की विमाता। इसी के कारण श्रुव तथा श्रुव की माता सुनीति को उत्तानपाद ने तिरस्कृत किया था। एक बार सुरुचि का पुत्र उत्तम शिकार खेलने गया जहाँ किसी यक्ष ने उसे मार डाला। पुत्र के न लौटने पर सुरुचि उसे खोजने के लिए गई। यह भी वहीं मर गई।

सुलेमान—यहूदियों का एक प्राचीन बादशाह जो ईसाइयों, यहू-दियों ग्रीर मुसलमानों का पैगम्बर माना जाता है। ग्रंगोजी में इसका नाम सालेमान है। यह दाऊद (डेबिड) का पुत्र था। कहते हैं कि खुदा ने इसे सभी जीवों की भाषा सिखाई थी। पशु-पद्मी, देव-दानव सभी इसके वश में थे। इसी ने पहले-पहल उड़नखटोला बनाया था।

सुषेगा— एक बन्दर । यह वरुग का ग्रीरस पुत्र बालि का ससुर श्रीर सुग्रीव का वैद्य था। यह मरे व्यक्ति को जीवित कर देने की शक्ति रखता था। लद्मण को शक्ति लगने पर इसी ने इनुमान से संजीवनी

जड़ी मँगवाई श्रीर उन्हें स्वस्थ्य किया ।

स्रदास—हिन्दी के प्रसिद्ध भक्त किन श्रीर श्रष्टिक्ठाप के किनयों में प्रथान। इनका जन्म तथा भरण संनत् १४४० तथा १६४२ माना जाता है। इनके जीवन का बहुत निश्चित पता नहीं है। इनके नर्णनों को देख कर लगता है कि ये जन्मांच नहीं थे। कुछ लोगों का कहना है कि एक बार एक युवती को देखकर ये उस पर श्रासक्त हो गए पर बाद में इन्हें जब श्रपनी गलती का पता चला तो यह दोष श्राँखों का जान इन्होंने श्रपनी श्राँखें भोड़ लीं। एक श्रन्य किनदंती के श्रनुसार

एक बार भगवान कृष्ण ने इनको दर्शन दिया। इन्होंने उनसे कहा कि
मैंने जिन श्राँखों से श्रापका देखा, दूसरे को देखना नहीं चाहता श्रतः
मुक्ते श्रंधा कर दीजिये। कृष्ण ने ऐसा ही किया। एक तीसरी किंवदंती
यह भी है कि स्रदास एक बार कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक एश्राँ था
जिसमें ये गिर पड़े। छः दिन बाद कृष्ण ने श्राकर इन्हें निकाला श्रीर
इन्हें श्राँखें प्रदान कीं। ग्राँख़ें मिलने पर जब ये उनका दर्शन कर चुके
तो उन श्राँखों से फिर किंसी को न देखने की इच्छा प्रकट की श्रीर
इनकी इच्छानुसार कृष्ण ने इन्हें पुनः श्रंधा कर दिया। एक श्रन्य
किंबदंती के श्रनुसार छः दिन कुएँ में रहने के बाद किसी ने इन्हें कुएँ
से निकाला श्रीर हाथ छुड़ा कर माग गया। इन्होंने उसे कृष्ण जान
कर कहा—

वाँह छुड़ाए जात हो निवल जानि के मोहि हिरदे से जब जाइ हो मर्द बदोंगो तीहि।

सूर्य — ग्रादिति ग्रीर करयप के पुत्र । इनकी बहुत सी स्त्रियाँ रही हैं जिनमें संज्ञा प्रधान है । संज्ञा से यम, यमना तथा एक मनु की उत्पत्ति हुई ग्रीर श्रश्विनी नाम की श्रप्परा से (कुछ मतों से संज्ञा ही ग्रश्विनी है । दे॰ 'संज्ञा' 'छाया' ) श्रश्विनीकुमारों की । सुग्रीव तथा कर्ण मी इन्हीं के ग्रीरस पुत्र थे। गरुड़ के श्रग्रज श्ररुण जो लँगड़े हैं, इनके सार्थी हैं । इनके रथ में सात घोड़े हैं । छाया नाम की पत्नी से इन्हें शनि नाम का पुत्र पैदा हुन्ना था। कुछ मतों से उपा मी इनकी प्रेयसी है पर कुछ मतों से वह इनकी माता है । दे॰ 'ग्रादित्य' 'बालि'।

सेतुबंध--वह पुल जिसे राम की सेना की पार उतरने के लिए नल श्रीर नील की सहायता से बन्दरों ने तैयार किया था। 'रामेश्वर' वाम यहीं हैं।

सेम — एक भक्त जो जाति का नाई था। यह रीवाँ महाराज राजा-राम का नौकर था। एक दिन साधुस्रों को सेवा में देर हो गई स्रौर यह समय पर दरवार में न पहुँच सका । कहते हैं कि भगवान ने स्वयं इसका इसका रूप घारण कर दरबार में इसका काम कर दिया। जब यह आया तो इसे इस रहस्य का पता चला। उसी दिन से नौकते होड़ यह अपना सारा समय भगवद्धक्ति में लगाने लगा। राजा भी यह बात सुन कर भक्त हो गया। इसको 'सेना' भी कहते हैं।

सैरंश्री—द्रीपरी का एक नाम । जब पांडवों को विराट के यहाँ छिपे रूप से नौकरी करनी पड़ी थी तो उनके साथ द्रीपदी भी थी। यह वहाँ सैरंश्री (परिचारिका) का काम करती थी इसी कारण इसका एक नाम सैरंश्री भी हो गया। कीचक सैरंश्री पर ही मुख हुआ। था। देव कीचक' द्रीपदी'।

स्यमंतक एक प्रसिद्ध मिणा। सत्राजित् नामक यादव ने यह मिणा सूर्य से पाई थी। इससे प्रतिदिन सोना निकलता था तथा इसे पास रखने से दुःख दैन्य पास नहीं फटकता था। कृष्ण ने यह मिणा सत्राजित् से माँगी पर उसने नहीं दो। क्रंत में उससे माँग उसके माई प्रसेन ने इसे धारण की क्रीर एक सिंह ने उसे मार यह मिणा ले ली जिससे यह जाववंत को मिल गई। उघर लोगों में यह प्रवाद फैला कि कृष्ण ने प्रसेन को मार कर मिणा ले ली है। कृष्ण ने जांववंत को परास्त कर उससे मिणा ले ली तथा पुनः सत्राजित् को लाकर दे दी। इससे सत्राजित् अन्यंत लिजत हुआ और उसने प्रेम से अपनी पुत्री सत्यभामा तथा यह मिणा कृष्ण को मेंट कर दी। कृष्ण ने मिणा नहीं स्वीकार की और खंतः सत्राजित् को मार शतधन्वा ने ले ली जिसे मार कृष्ण ने मिणा सत्यभामा को दी। कहा जाता है कि उस वर्ष कृष्ण ने मादों की चौथ का चाँद देखा था इसीलिए कलंक लगा तभी से लोग भादों की चौथ का चाँद नहीं देखते।

स्वरी--हिन्दुओं के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक लोक जहाँ देवता रहते हैं। धर्मी मुक्त आत्माएँ भी मरने पर यहीं जाती हैं। इसकी स्थित के विषय में बड़ा मतभेद है। कुछ मतों तो यह सुमेर या मेर पर्वत पर है श्रीर कुछ मतों से अवलोंक श्रीर महलोंक के बीच में सात लोकों में तीसरा है। स्वर्ग में देवों के श्रितिरिक्त श्रप्तराएँ श्रादि भी रहती हैं श्रीर यहाँ सुख ही सुख है इन्द्र इसके स्वामी है।

हनुमान — केसरी नाम के बन्दर की स्त्री श्रंजना के गर्भ से पवन के श्रीरस पृत्र । ये सुग्रीव के प्रधान थे । इन्होंने ही राम श्रीर सुग्रीव की मित्रता कराई थी । इन्होंने लंका ( श्रशोक बाटिका ) में बंदिनी सीता का पता लगाया था । वहाँ रावण की श्राज्ञा से इसकी पूँछ में कपड़ा लपेट कर श्राग लगा दी गई थी । जिससे इन्होंने लंका-दहन किया ।

मेघनाद के शक्त-प्रहार से लद्मण के मूर्चिन्नत होने पर संजीवनी बूटी लाने भी ये ही गए थे। श्रीर बूटी न पृहचान पाने पर पूरा पर्वत उटा लाए थे। श्राते समय रास्ते में इन्होंने भरत को राम का समाचार दिया था। राम-रावण युद्ध में इन्होंने बहुत से राज्ञसों का संहार किया। लंका विजय के पश्चात् ये भी राम के साथ श्रयोध्या श्राए। राम के श्रथ्वमेध यज्ञ के समय इन्हें भी लद्मण के साथ लव कुश से पराजित होना पड़ा था। ये राम के परम भक्त थे। दे० 'कालनेमि तथा 'सुरसा'।

हयप्रीव—प्रलयकाल में महा समुद्र में सोए हुए ब्रह्मा के मुँह से चार वेदों की उत्पत्ति हुई। उन्हें हयप्रीव ने चुरा लिया। वेदों का उद्धार के लिए विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लेकर इसका वध किया।

हरिदास--एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त । सङ्गोत का इन्हें विशेष ज्ञान था । प्रसिद्ध गायक तानसेन इनके शिष्य कहे जाते हैं। इस नाम के कई अन्य वैष्णव भक्तों के नाम भी मिलते हैं।

हरिश्चन्द्र—सूर्यवंश के २ वं राजा जो कुछ मत से तिशंकु के; कुछ मत से सत्यवत के श्रीर कुछ मत से वेघस के पुत्र थे। इनके संबंध